# दानशील - साहित्यरसिक - संस्कृतिप्रिय ख॰ बाबू श्री बहादुर सिंहजी सिंघी

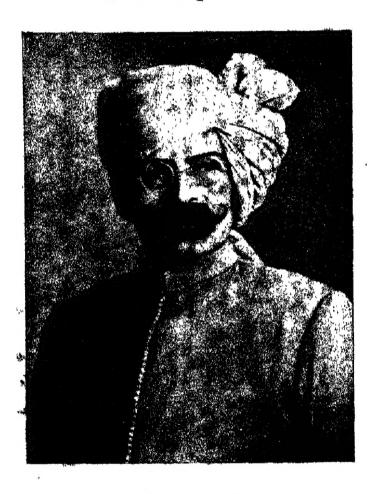

अजीमगंज-कलकत्ता

जन्म ता. २८-६-१८८५] सिखु ता. ७-७-१९४४



# सिं घी जै न ग्र न्थ मा ला

महामात्य-वस्तुपाल-कीर्तिकीर्तनस्वरूप सु कृत की तिं क छो लि न्या दि वस्तुपालप्रशस्तिसंग्रह



### SINGHI JAIN SERIES

## SUKRTA KIRTIKALLOLINI

AND

other penegyric and historical records describing the good deeds of the great minister Vastupal of Gujarat by various authors

#### क छ क सा नि वा सी

#### साधुनरित-श्रेष्ठिवर्य श्रीमद् डालचन्द्जी सिंघी पुण्यस्यृतिनिमित्त प्रतिष्ठापित एवं प्रकाशित

# सिंघी जैन ग्रन्थ माला

[ कैन आगमिक, दार्घनिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, क्यात्मक-हत्यदि विविधविषयगुम्किर प्राकृत, संस्कृत, अपर्अंश, प्राचीनगूर्वर,-राजस्थानी आदि वाना आयानिकद सार्वजनीन पुरातन वास्त्रव तथा नृतन संशोधनात्मक साहित्य प्रकाशिनी सर्वश्रेष्ठ जैन अन्याविक]

> मतिष्ठाता भीमद् - डाल्चन्दजी - सिंघीसत्पुत्र स्व॰ दानशील - साहित्यरसिक - संस्कृतिप्रिय

श्रीमद् बहादुर सिंहजी सिंघी



प्रधान सम्पादक तथा संचालक आचार्य जिन विजय मुनि अधिष्ठाता, सिंधी जैन शास्त्र शिक्षापीठ निवृत्त ऑनरिर डायरेक्टर भारतीय विद्या भवन, बम्बई

ऑनररी फाउंडर - डायरेक्टर
राजस्थान ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर (राजस्थान)
ऑनररी मैंबर जर्मन ओरिएण्टल सोसाईटी, जर्मनी; भाण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना
(दक्षिण); गुजरात साहित्यसभा, अहमदाबाद (गुजरात); विश्वेश्वरानन्द वैदिक
शोध प्रतिष्ठान, होसियारपुर (पजाब) इत्यादि।

्र संरक्षक

श्री राजेन्द्र सिंह सिंघी तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिंघी

अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापी ठ

भारतीय विद्या भवन, बम्बई

प्रकाशक - ज. ह. दने, ऑनररी डायरेक्टर, भारतीय विद्या भवन, बम्बई, ने. ७ सुद्रक - गुलाक्चन्द देवचन्द, महोदय प्रिटींग प्रेस, भावनगर.

# महामात्य-वस्तुपाल-कीर्तिकीर्तनस्वरूप उदयप्रभाचार्यादि-अनेक-कविविरिचत सु कृ त की र्ति क छो लि न्या दि वस्तुपालप्रशास्तिसंग्रह

8

#### संपादनकर्ता

अनेकप्रन्थभाण्डागारोद्धारक — विविधदुर्लम्यप्रन्थसंश्लोधक जिनागमप्रकाशकारि - प्रतिष्ठानप्रवर्तक

आगमप्रभाकर-मुनिप्रवर-श्रीपुण्यविजय सूरि।



#### प्रकाशनकर्ता

# अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापीठ

番

विक्रमान्य २०१६ ]

प्रथमानुसि

िकिसाम्य १९६१

प्रम्थांक ५]

सर्वाभिकार सुरक्षित

[ मूल्य ६० ६/६०

### SINGHI JAIN SERIES

### ध अद्यावधि मुद्रितग्रन्थ नामाविल 🐉

- मेस्तुज्ञाचार्यरचित प्रवन्धचिन्तामणि मूळ संस्कृत प्रन्य.
- र पुरातनप्रवाश्वसंग्रह बहुविघ ऐतिहातध्यपरिपूर्ण अनेक प्राचीन निवन्ध संचय.
- राजशेसरस्रिरचित प्रवन्धकोसः.
- भ जिनप्रमस्तिकृत विविधतीर्थकल्प.
- ५ भेदविजयोपाच्यायकृत देवानम्दमहाकाम्य.
- ६ यशोविजयोपाध्यायकृत जैनतर्कभाषा.
- हेमचन्द्राचार्यकृत प्रमाणमीमांसा.
- ८ महाकलकुदेवकृत सकलकुप्रन्यत्रयी.
- ९ प्रयम्धाविन्तामणि हिन्दी भाषांतर.
- ९० प्रभाचन्द्रसूरिरचित प्रभावकचरित.
- १ १ सिदिवन्द्रोपाध्यायरचित भानुचन्द्रगणिचरित.
- १२ यशोविजयोपाध्यायविरचित ज्ञानविन्दुप्रकरण.
- १३ हरिवेणाचार्यकृत बृहत्कथाकोश.
- १ ६ जैनपुराक्रमश्चरितंत्रह, प्रथम भाग.
- १५ इरिमद्रस्रिविरचित भूतीस्यान. ( प्राकृत )
- १६ दुर्गदेवकृत रिष्टससुचयः ( प्राकृत )
- १७ मेघविजयोपाध्यायकृत दिग्विजयमहाकाव्य.
- १४ कवि अब्दुल रहमानकृत सन्देशरासक. (अपभंश)
- १९ अर्तृहरिकृत शतकत्रयादि सुमानितसंग्रह.
- २० शान्त्याचार्यकृतः न्यायावतारवार्विक-कृतिः
- २१ कवि धाहिलरचित पडमसिरीचरिङ ( अप॰ )
- २२ महेश्वरस्रिङ्ल नाणपंचमीकदाः (प्रा॰)

- २३ श्रीमदबाहुआचार्यकृत मदबाहुसंहिता.
- २४ जिनेश्वरस्रिकृत कथाकोषप्रकरण. (प्रा॰)
- २५ उदयप्रमस्रिकृत धर्माम्युद्यमहाकाच्य.
- २६ ज्यसिंहस्रिकृत धर्मोपरेशमालाः (प्रा०)
- २७ कोऊइलविरचित स्त्रीखावई कहा. (प्रा॰)
- २८ जिनदत्ताच्यानद्वयः ( प्रा॰ )
- २९,३०.३१ स्वयंभ्विरचित पडमंबरिड. भाग १. २. ३ ( अप० )
- ३२ सिदिचन्द्रकृत काच्यप्रकाशखण्डन.
- ३३ दामोदरपण्डित कृत उक्तिव्यक्तिप्रकरण.
- ३४ भिन्नभिन्न विद्वत्कृत कुमारपाक वरित्रसंग्रह.
- ३५ जिनपालोपाध्यायरचित सरतरगच्छ पृहद्गुर्वाविस
- ३६ उद्योतनस्रिकृत कुबळयमाळा कहा. (प्रा॰)
- ३७ गुणपालमुनिरचित अंबुचरियं. ( प्रा०)
- ३८ पूर्वाचार्यविरचित जयपायड-निमित्तशास. (प्रा•)
- ३ ९ भोजनुपतिरचित इन्नारमञ्जरी ( संस्कृत कथा )
- ४० धनसारगणीकृत-मर्नुहरिशतकत्रयटीका.
- ४१ कौटल्यकृत अर्थकास सटीक. (कृतिपयअंश)
- ४२ विज्ञासिलेखसंब्रह् विज्ञासिमहालेख विज्ञासित्रिवेणी श्रादि अनेक विज्ञासिलेख समुख्य.
- ४३ महेन्द्रस्रिकृत् नर्मदासुन्दरीकथा. ( प्रा॰ )
- ४४ हेमचन्द्राचार्यकृत-इन्दोऽनुशासन.
- ४५ वस्तुपालगुणवर्णनात्मक काब्यह्य
  - कीर्तिकी मुदी तथा सुकृतसंकीर्तन
- ४६ सक्तकीर्तिकहोलिनी आदि वस्तुपालप्रशस्तिसंप्रह.

# Shri Bahadur Singh Singhi Memoirs Dr. G. H. Bühler's Life of Hemachandrāchārva.

Translated from German by Dr. Manilal Patel, Ph. D.

- स्व, बाब् भीवहादुरसिंहजी सिंधी स्युतिप्रन्थ [ भारतीयविद्या भाग ३ ] सन १९४५.
- 2 Late Babu Shri Bahadur Singhii Singhi Memorial Volume BHARATIYA VIDYA [Volume V] A. D. 1945.
- 8 Literary Circle of Mahāmātya Vastupāla and its Contribution to Sanskrit Literature. By Dr. Bhogilal J. Sandesara, M. A., Ph. D. (S.J.S.33.)
- 4-5 Studies in Indian Literary History. Two Volumes. By Prof. P. K. Gode, M. A. (S. J. S. No. 37-88.)

#### 🕸 संप्रति मुद्यमाणप्रन्थनामाविछ 🗱

- विविधगण्डीय यद्वाविक्षंत्रह.
- २ जैनपुराक्यशक्तिसंग्रह, माग २.
- अस्तोगविर्वित मंत्रीकर्मचन्त्रचंश्रमकथः
- श्रुवप्रभाषायेक्कत विनवस्त्र. (वीदशास)
- ५ रामचन्द्रकविरचित-मिक्कामकरन्युमिगाटकसंबद्ध.
- ६ तरणप्राभानार्यकृत पटावश्यकवाकाववीकारित.
- प्रश्नुस्तिकृत मुख्युदिप्रकाण-सदीक.
- ८ कुनलयसाला कथा, भाग २
- ९ सिहतिलक्स्रिर्चित अधाराजस्त्रकः.

# विषया नुक्रम

### किंचित् प्रास्ताविक

| 8   | वस्तुपालधर्मगुरु नागेन्द्रगच्छीय श्रीउदयप्रमस्रि विरचित             |    |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
|     | सुकृतकी तिंक छो लिनी, पद्य सं. १७९                                  | Ţ. | १-१६              |
| 3   | उदयप्रमद्गरिकृत वस्तुपालस्तुति, पद्य संख्या ३३                      |    | 90-20             |
| Ę   | मलवारगच्छीय श्रीनरचन्द्रस्ररिकृत वस्तुपालप्रश्नास्ति, पद्य सं. २६   | "  | २१–२३             |
| 8   | मलघारगच्छीय श्रीनरेन्द्रप्रमद्धरिकृत वस्तुपालप्रशस्ति, पद्य सं. १०४ | "  | २४२९              |
| 4   | नरेन्द्रप्रभद्धरिरचित द्वितीय प्रश्नस्ति, पद्य सं. ३७               | ** | ३०-३३             |
| Ę   | श्रीजयसिंइसूरिविरचित वस्तुपाल-तेजःपाल प्रश्नस्ति, पद्य सं. ७७       | "  | 38-38             |
| 9   | बस्तुपालस्तुतिकाच्य, पद्य सं. १३                                    | ** | 80                |
| 6   | नरनारायणानन्दकाव्यप्रान्तलिखित वस्तुपालस्तुतिकाव्य, पद्य सं. १८     | "  | 88-85             |
| 9   |                                                                     | ,, | ४३                |
| १०  | गिरनारतीर्थस्य वस्तुपालप्रतिष्ठित नेमिनाथप्रासादप्रश्रस्ति ऋमांक १  | ,, | 88 <b>–8</b> £    |
| ११  | ,, ,, ऋमांक २                                                       | ** | 84-85             |
| १२  | ,, ,, ,, ,, ,,                                                      | ** | ४८-५०             |
|     | ,, ,, ,, %                                                          | "  | ५०-५३             |
| १३  | ,, <u>,,</u> ,, هر                                                  | "  | ५३–५५             |
| \$8 | ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                             | "  | ५५-५८             |
| १५  | गिर्नारतीर्थस्थित अन्य प्रकीर्ण लेख ४                               | ** | 40                |
| १६  |                                                                     | "  | ५९–७५             |
| १७  | तारणदुर्गस्य लेख                                                    | ** | ७५                |
| १८  | श्चरंजयपाजस्थित लेख                                                 | "  | <i>94–9</i> 4     |
| १९  | अण्डिलपुरस्थित श्विलालेख                                            | 27 | ७६                |
| २०  | अर्बुदाचलस्थित अन्यलेख                                              | "  | 9-70              |
| २१  | स्तंभतीर्थीय शिलालेख                                                | ** | ७६–२              |
| २२  | गणेशरप्रामगत शिलालेख                                                | ** | 9 <del>-</del> 30 |
|     | नगरत्रामगत शिलालेख                                                  | ** | ७६–४              |
|     | वस्तुपालतीर्थयात्रा लेख                                             | "  | 99                |
| २५  | उदयप्रमाचार्यकृत उपदेशमालाकर्णिका श्वतिगत वस्तुपालवर्णन             | ** | 96-60             |
| २६  | स्रोमेश्वरकविकृत सुरयोत्सवकान्यगत वस्तुपालवंश्ववर्णन                | ** | ८१-८७             |
|     | वस्तुपालविरचित नरनारायणानन्द काञ्यगत प्रश्चस्त्यात्मकवर्णन          | "  | 66-90             |
| 76  | वस्तुपालविरिष्वत आदिनाथ स्तोत्र                                     | ** | 98-98             |
| २९  |                                                                     | ** | ९३                |
| ₹°  | ं ,, अभ्विकादेवीस्तोत्र                                             | 77 | ९४                |

| ३१ महामात्य वस्तुपालकृत आराधना                         | पृ, | ९५      |
|--------------------------------------------------------|-----|---------|
| ३२ ४स्तुपाल संबन्धित ग्रन्थान्तपुष्पिकालेख             | 77  | ९६–९८   |
| ३३ विजयसेनस्रि रचित रेवंतगिरि रास                      | **  | ९९-१०३  |
| ३४ पान्हणपुत्रकृत आबुरास                               | **  | १०४-१०८ |
| परिशिष्ठ                                               |     |         |
| १ सुकृतकीर्तिकक्कीलिनी आदि प्रशस्ति पद्मानुक्रमणिका    | **  | १११-१२६ |
| २ सुक्रतकीर्तिकङ्गोलिनी आदि रचनागत विशेषनामानुक्रमणिका | **  | १२७–१३७ |

.

#### किंचित् प्रास्ताविक

\*

प्राचीन महागुजरातके महामात्य वस्तुपाल तेजपाल (दोनों बन्धु) के नाम बहुविश्वत हैं। इनके जीवन इत्तान्तके विषयमें इंप्रजी, जर्मन, गुजराती एवं हिन्दीमें बहुत कुछ लिखा गया है। इन संबमें विशेष रूपसे उल्लेखयोग्य इंप्रेजी प्रन्य डॉ. भोगीलाल सांडेसरा, एम. ए., पीएच्. डी. (डायरेक्टर ओरिएएटल रिसर्च इन्स्टीटणूट, बडौदा युनिवर्सिटी) का लिखा हुआ 'लिटरेरि सर्कल ऑव महामात्य वस्तुपाल एण्ड इटस् कोन्ट्रीन्युशन टु संस्कृत लिटरेचर' (Literary circle of Mahāmātya Vastupāla and Its contribution to Sanskrit Literature) है, जिसमें इस विषय पर बहुत ही प्रमाणभूत एवं गंभीर अध्ययनपूर्ण विवेचन किया गया है। सिंघी जैन प्रन्थमालाके ३२ वें प्रन्थके रूपमें, कोई ९-१० वर्ष पहले हमने इसे प्रकाशित किया। इसके पूर्व ही, सन् १९४९ में, हमने इसी प्रन्थमालाके चतुर्थ प्रन्थके रूपमें, वस्तुपालके मुख्य धर्मगुरु आचार्य उदयप्रभ स्रिका बनाया हुआ संस्कृत काव्यासक बडा प्रन्थ 'धर्मान्युदय महाकाव्य' प्रकाशित किया, जिसका संपादन विद्ववर्थ्य मुनिराज श्री पुण्यविजयजी महाराज और इनके दिवंगत गुरुवर्ध्य श्री चतुरविजयजी मुनिमहाराजने किया है।

इस ' धर्मा म्युदय महाकाव्य 'के प्रास्ताविक वक्तव्यमें, हमने वस्तुपाल मंत्रीके जीवनवृत्त और तत्कालीन इतिहास पर विशिष्ट प्रकाश डालनेवाली, तथा उस मंत्रीके समयमें विद्यमान एवम् उससे संबन्धित जिन विद्वानोंने काव्य, प्रबन्ध, प्रशस्ति, रास आदि जो रचनाएं की हैं, उनका संक्षित परिचयात्मक निर्देश किया था और साथमें यह भी सूचित किया था कि – हम भविष्यमे वस्तुपाल विषयक यह सब फुटकल ऐतिहासिक साहित्य, संकलित कर, एक या दो भागोंमें, प्रकट करना चाहते हैं। हमारे इस विचारको मुनिमहोदय श्री पुण्यविजयजी महाराजने भी बहुत पसन्द किया और इन्होंने खयं इसका संपादन कार्यभी सहर्ष खीकार किया। प्रस्तुत संग्रह उसी विचारके फल खरूप तैयार हुआ है।

इस संप्रहमें वस्तुपाल विषयक जितने भी प्रशस्स्थात्मक प्रबन्ध, शिलालेख, प्रन्थपुष्पिकाएं एवम् रास आदि कृतियां मिल सकीं, उन सबका एकत्र समोवश कर दिया गया है। आशा है कि ऐतिहासिक तथ्योंकी खोज करने वाले अभ्यासियोंके लिये यह बब्बत उपयुक्त संकलन सिद्ध होगा।

इस संप्रहका संपादन कार्य तो प्रायः सन् १९५० में पूरा हो गया था। इसका मुद्रण कार्य मावनगरके एक प्रेसमें कराया गया था; पर बादमें इसके सब छपे फर्में बंबईमें भारतीय विद्या भवनम मंगवा लिये गये थे। स्थान वगैरहकी ठीक सुविधा न होनेसे अनेक वर्षों तक ये फर्में इधर उधर घूमते-फिरते रहे और फिर हमारा भी स्थानान्तरण होता रहा। इससे, उक्त धर्माम्युदय महाकाव्यके प्रास्ताविकमें उछिकित कथनानुसार हम इसे शीघ्र प्रकाशित करनेमें असमर्थ रहे। पर हर्षका विषय है कि इतने वर्षोंके बाद भी, अब यह संग्रह समुचित रूपसे प्रकाशमें आ रहा है। पूर्व पुरुषोंके गुणकीर्तनात्मक पुष्प कभी वासी नहीं होते। जब भी वे गुणग्राहकोंके हाथोंमें उपस्थित होते हैं तब शिरोधार्य ही होते हैं।

इसके संपादन कार्यके विषयमें मुनिमहोदय श्री पुण्यविजयजी महाराजके प्रति, उक्त धर्माम्युदय कान्यके प्रास्ताविक वक्तन्यके अन्तमें, जो अपना हार्दिक कृतन्न माव हमने प्रकट किया है—वही यहां पुनरु छिखित करना चाहते हैं कि—"इस संप्रहका संपादन करके इस प्रन्यमाला के प्रति अपना जो विशिष्ट ममल माव प्रदर्शित किया है और उसके द्वारा सौहार्दपूर्ण सहकार प्रदान कर मुनको जो उपकृत किया है, उसके लिये सौजन्यमूर्ति परमन्नेहारपद मुनिवर श्री पुण्यविजयजी महाराजका में अलन्त कृतन्न हुं।"

इस संग्रह के साथ ही इसका समानविषयक एक अन्य संग्रह प्रकट हो रहा है जिसमें महाकवि सोमेश्वर विरचित की तिं की शुदी तथा अरिसिंह कविकृत सुकृत संकी तंन काव्य संकलित है। इसका संपादन कार्य भी इन्हीं मुनिवरने किया है। पहले ये दोनों संग्रह एक ही प्रन्थके रूपमें प्रकाशित किये जानेकी कल्पना रही थी, पर पीलेसे इसके साथ डॉ. न्यूहलर आदिके लिखित उन प्रन्योंके संबन्धके इंग्रजी निवन्ध भी उसमें सम्मिलित करनेकी कल्पनासे उसको अब पृथक् प्रन्यके रूपमें प्रकट किया जा रहा है।

अनेकान्तविद्यार, अहमदाबाद. फाल्युनी पूर्णिमा, सं. २०१७ ता. २, मार्च, १९६१.

- मुनि जिन बिजय

#### - आभार प्रदर्शन -

प्रस्तुत वस्तुपाल प्रश्नस्त्यात्मक संग्रह ग्रन्थके प्रकाशन व्ययमें मारत सरकारकी ओरसे आधा हिस्सा सहायताके रूपमें मिला है, तदर्थ हम मारत सरकारके प्रति अपना साभार कृतज्ञमान प्रदर्शित करना चाहते हैं।



अहमदाबादस्थित - डेहलासंज्ञकज्ञानभंडारोपलब्ध वस्तुपालप्रशस्तिसंग्रह की प्रति के आद्यन्त पत्र

# प्रथमं परिशिष्टम् ।

नागेन्द्रमञ्डभुगामणिभिः श्रीमदुद्यप्रमाणार्वेषिरचिता

-बस्तुपात्नान्वयप्रशस्तिरूपा-

# सुकृतकीर्त्तिकछोछिनी।

-0-24-6-

### पत्रजिनस्तुतिरूपं मङ्गलम्

विन्तातीतफलादः स दिशत अयो बुगादिप्रश्वर्भेजुर्जनमिन बस्य कल्पतरवः सर्वेऽप्युपादानहान् ।
नेत्वं चेत् कथमन्यथा वसुमतीमस्मिक्कद्वर्वति, त्रेलोक्येकगुरौ न गोचरममी जग्मुर्जगव्यक्षणम् । ॥१॥
पापं पद्मजयन् ग्रेदं कुखदयन् मोहं तमःस्तोमयन् , बुद्धं तोयध्यन् नतिष्रणयनां चन्द्राश्मयन् कोचनव् ।
पीय्वप्रतिमक्कनिर्मलगवीप्रकालितक्मातलस्तापव्यापदपास्तयेऽस्तु जगतः भीमान् मृगाङ्को जिनः ॥ २ ॥
श्रीनिर्मन्वनीलनीरजलिकः भेयांसि निःश्रेयसश्रीविश्वान्ततनुस्तनोतु कृतिनां सौमाम्यभन्नीगुरुः ।
सजः कज्जलकालिमा त्रिजगतीलीकावतीनिक्योर्यहेद्दश्रुतिपानचिद्ववदसावयापि विद्योतते ॥ ३ ॥

परमपदपुरामद्वारम्तो विमृत्ये, स भवतु भवभाजां पार्श्ववरणी जिनेन्दुः।

यदुपरि परिणामं तोरणसम्दलानां, कलबति नहहेतुभोंगिनेतुः फणाली ॥ ४ ॥ छद्योत्सेकितनोरश्रीरिधनभोगर्भे सगर्भीकृतच्छायस्य च्छविभिः सुरस्य शिरसि स्वर्णसुतिः शैश्ववे । वीक्ष्वेव श्रणतः प्रदक्षिणविषिप्रहेतु वैमानिक्याग्भरितु सुपर्वपर्वततुलां सीरः अयन् वः श्रिये ॥ ५ ॥

#### सरस्वत्याः स्तवनम्

पुण्येकहेत् रसिनीरजन्मममापद् रूपचितममावैः ।

श्रीवर्द्धमानस्य जिनेधरस्य, बाचः कमी वक्त्रमपि स्मरामि ॥ ६

क्रीकासभारणं च न्युररणत्कारित्रयं च स्वयं, बोह्यं साबु निषेज्यते सगकुलोर्चसेन हंसेन या । किलास्क्रमसन्त्रसक्तमनसस्तर्भेव हेतोः करे, कुर्वाणा कमलं सता मवतु सा आशी परमधणे॥७॥

#### चरिस्तुरिः

वीबाद्धः कृष्यो नवीक्षमगुणमामाभिरायश्रियः, सर्वे शास्त्रप्रश्रिणीपरिवृदोहासैकचन्द्रोदयाः । वैची क्रीसिव्युर्ग्वेमवसम्बद्धीदमबन्धावश्रीकश्रीका मुक्तेषु पश्चमप्रयोगश्चित्रयं गहते ॥ ८॥

क महि मार्थित । व विकास मार्थित । व विश्व र मार्थित । व व्यवा मा मार्थित ।

### चापोत्कटवं शीयराजवर्णनम्

राजा श्रीवनशाज इत्यभिधया चापोत्कटः कोऽप्यम्द् ,मोत्रेण क्रियया च कश्चन वनाद् वीरः समभ्युत्थितः । सूर्येणापि जितेन यस्य महसा बाल्येऽपि दोलातरुच्छाया नाम न नामिता दिशि दिशि कोषारुणं धावता ॥९॥ सूर्या-चन्द्रमसौ कदाऽप्युद्यतश्चेत् पश्चिमायां ततो, राज्यं स्यादिह सन्धयेति श्वैतया देशं समुद्धाहयन् । येनास्यां दिशि वर्धमानमहसा राज्ञा च स्रूरेण च, प्राप्तेनाभ्युदयं महोदयपतिः पूर्णप्रतिज्ञः कृतः ॥ १०॥

म्पा मुवोऽणिहरूपाटकनामधेया, येन व्यथायि किरु गूर्जरराजधानी । यत्रोदयत्रवनवाद्भुतमोगमाग्यश्रीणां नृणां बहुतृणं त्रिदशौकसोऽपि ॥ ११ ॥

एकाऽपि प्रमदा मदालसवपुर्वत्र प्रपापालिका, विभाणा करकेरवेण करकं पूर्ण जलैरुज्वलैः।
रत्नस्तम्मभविकाप्रतिकृतिपानते कृतपाञ्चलीन्, यूनो वीक्ष्य मृद्दिमतेन तनुते लज्जाविलक्षस्थितीन् ॥१२॥
अस्मिन्नुक्तवेश्ममौलिषु मवान् भावी सखेदः सखे!, चकपस्ललनाकुलीकृतरथस्तस्मादितो गम्यताम्।
भिनान्तस्तमसः सुवर्णकलशाश्चेत्यालिचूलाजुषः, संज्ञां चकुरधीरकेतनकरैर्यत्रेति मित्रं प्रति ॥ १३॥
स्फूर्जवृग्र्यर्मण्डलावनिवध्वक्त्रोपमेऽस्मिन् पुरे, चैत्यं किञ्च विशेषकं व्यरचयत् पञ्चासराहं तृपः।
यस्योचैः कलक्षश्चकास्ति रुचिभिः किञ्चिद्विभिन्नाम्बरश्यामत्वव्यपदेशकेशपदवीसीमन्तसीमामणिः॥१४॥

धात्रीधुरीणभुजनिर्जितभोगिराजः, श्रीयोगराज इति भूरमणस्ततोऽभ्त् ।

यस्य प्रतापतरणिस्तरवारिमेधमूर्त्त्यन्तरेण नवकीर्तिजलं ववर्ष ॥ १५॥

आसीदीशो दोष्मदादित्यरत्नादित्यो रत्नादित्य इत्यस्य पट्टे ।

तीत्रं तेजोबह्नमहाय यस्यावर्षत् सङ्गः शत्रुसंवर्तकाव्दः ॥ १६॥

जातः करीन्द्रोद्धरवैरिसिंहः, श्रीवैरिसिंहस्तदिलाविलासी ।

यत्कीर्तिकुल्या स्तुतिकैतवेन, चिकीड लोकाननकाननेषु ॥ १७॥

श्रीक्षेमराज इति तद् विरराज राजा, येनोद्धृतेऽपि भुवने कृश एव शेषः ।

विस्मृत्य नृत्यदुरगीभरगीयमानतत्कीर्तिपानरिको रसनं सुघायाः ॥ १८॥

राजा शामुण्डराजस्तद्, मूमण्डलममण्डयत् । ससर्प विश्वे यस्याऽऽज्ञा, नरेन्द्रैरप्यलङ्किता ॥ १९॥

### बौलुक्यवंशीयनस्पतिवर्णनम्

आहुडस्तद्जनि क्षितिनेता, यस्य बाहुरिह नूतनराहुः। एककालगिलितौ रिपतेजः-कीर्तिसूर्य-शशनौ न सुमोच ॥ २०॥

ममारीन्दुमुखीमुखेन्दुविजयस्मेरकमाम्भोरुहः, श्रीभूमिर्भुवनैकभूषणमभूतें तद्भविमुर्भूमटः । बत्कीर्तिर्गगनेऽपि पुष्यनिकरः स्वर्गेऽपि तुग्धोद्धिः, क्ष्माखण्डेऽपि हरस्मितं विल्सित श्रमेऽपि चन्द्रप्रभा२१ पौनशीर्मुजपक्रगोऽजिन यशोवार्धिर्जजृम्मे मुद्धः, कम्पं खद्गलता ततान परितो जज्वाल तेजोऽनलः । यस्य क्षुण्णविपक्षवर्गवनितानिःश्वासवातोर्मिभिर्जेतुः केतुचलाऽप्यभूदविचला चित्रं जयश्रीरसौ ॥ २२ ॥ स्वसीयः श्रमति स्म तस्य पदवी चौलुक्यलक्ष्मीशिरोमाणिक्यं हिमवद्विजिष्णुमहिमा श्रीमृलराजो नृपः। रेजे यस्य तमोरिपुक्षिपुरुषप्रासादकेतुच्ललादाकाशेऽपि विकाशिकाशिकाशिकाल कीर्विश्वमार्गा नदी ॥२३॥

१ सुनया कां॰ ॥ २ ख शूरे अहिते ॥ ३ खैरवे अहिते ॥ ४ °त् पह्नुविशु कां०॥ ...

स्वैकान्तिसन्ध्रपतिरूक्षसमुद्धत्रश्रीकोटिर्यदीयत्रवारिरवारितौजाः । कीर्त्योऽहसद् दिवि हरिं सुर-दैत्य-शेषक्षड्येकसिन्ध्कलिकमसिश्चियं तम् ॥ २४ ॥ तेजःस्फूर्जितदीपदीपिनि सुधाशोमैर्यशोमिः शमे.

विश्वच्छयनिवाससम्बनि वशी मूर्मि भुनक्ति स्म यः। शतुसीनयनोदबिन्द जतुणस्तोमेन रोमाश्चितां.

सेनाभिः परिकम्पिनीं परिवृद्धो बोढा नबोढामिव पाण्ड्यः पासण्डिवेषं वहति नवहतिवातसम्पातभीरुः,

कीरः कर्णाटवीरस्त्यजति रणस्यं व्याकुळी मालवेन्दः। वाच्यं किश्चित्र काँन्तीश्वरचरितमसावातुरः कस्तरष्कः.

क्ष्माचकाकान्तिभीमे प्रसरित सततं यत्प्रतापप्रभावे 11 38 11

मैंजे तेजोगगनगहने यस्य पिक्रस्फुलिक्कभ्रान्ति बालारुणमणिरुचं प्राप कीर्त्यक्रनायाम् । ईश्रो भासामपि दिवि दिवा किन्न लद्योतपोतच्छायामायात् प्रतिनृपधराद्र्यशोद्रदिनेषु 11 20 11 युद्धोङ्कामरमण्डलाग्रद्दलितोद्दण्डारिमुण्डोर्द्वेतिकीडास्वण्डितकाण्डमण्डपसुरप्रत्यक्षदोर्द्धम्बरः। चण्डांशुबृतिचण्डिमा तद्भव**बाग्रण्डराजः** क्षमाजानिर्यस्य विभात्यखण्डविभुतापाखण्डमाखण्डरुः॥२८॥

रोद:क्षीरोदनीरैरखिलदिगबलानव्यनिर्धृतचीरै-

र्दिमागस्फारहारैरमरपतिपुरकोडपुष्पोपहारैः। क्षोणीचन्द्राश्मशाहैरपि भूजगजगचन्द्रिकाचकवाहै:,

फुल्लारामकारीसिभुवनमभिती भाति यत्कीर्तिहासैः

मेरुश्चेत परिकम्पते जलपतेर्मुश्चन्ति चेद वीचयो, मर्यादां श्रुतिमर्थमा त्यजित चेदवीं दिवं याति चेत्। तद् भज्येत परैरसाविति सतां सन्धां मुधा यो व्यधात् , सक्यक्षोभविघूर्णितावनिरजःकृतेऽपि तत्ताहरो ३० खेळला इपडंहिवेलित भुजावलि भुवो वलभः, श्रीमान् वल्लभराज इत्यजनि तद् यत्तेजसा ताडिसम्। श्रीतं स्फीतमभूत् तमश्च जगतः प्रत्यर्थिसार्थे गतं,नेदं चेदिह कम्प-कालिमगुणौ कस्मादकस्मादिमौ ।।।३१॥ श्वत्रं सिन्धुरभुमया वसुधया मूर्मि भटौवैदिंवं, सप्तिक्षिप्तरजोभरेण पिद्षे सोऽयं जगज्झम्पनः। यः श्रीमालवभूपभालपक्रममस्वेदबिन्दच्छलप्रत्यप्रप्रथितपशस्तिविकसहोर्विकमोपक्रमः तस्मानेत्रसुवाञ्चनं समजनि श्रीदर्रुमो मिलकाफुलोट्फलयशा विशामधिपतिर्जीमृतपूरोन्नतिः । येनोचैस्तरवारिवारितपरक्ष्माभृत्यतापाग्निना, विश्वाश्वासकरेण सूरमहसामन्तर्दधे मण्डलम् ॥ ३३ ॥ कराम्मोजं मेजे सततविततं यस्य कमला, प्रियारागादागादन् दनुजमेला स्वयमसिः । यशःस्तुर्नेनं तदजिन तयोरमजकथासदर्पः कन्दर्पद्विषमपि रुषाऽधो व्यधित यः 11 88 11 तस्माद् सस्मीकृतरिपुतृपः क्मापतिः शौर्यसीमा, मीमः श्रीमानजनि यजनैर्यस्य नश्यत्तमोभिः। शासास्त्रति दिवि दिविषदो नेन्द्रमास्वादयन्ते, लोकः शक्कामिति समतनोत् कीतिभिविष्ठलन्यः ॥ ३५॥

१ 'स्वकीतसि' कं • ॥ २ 'मुद्धत' मुदिते ॥ ३ काञ्चीश्य मुदिते ॥ ४ 'इतिः सुदिते ॥ ५ पश्चमितं उदयप्रभीवनस्तुपालस्तुतौ दशपपदातवाऽपि दश्यते ॥

#### यत्रारिक्षत्रगोत्रक्षयकरणरणाहैतवैतण्डिकेऽपि,

क्नापाकाः कुद्धकास्त्रदिव निरगुरसेर्यत्मसादेन वेगात्।

ताबंही नम्रदेहाः करपरिमलनैर्मानयन्तो नयन्तो,

मृथ्नींऽप्यूर्द्धं लबीयसिदशगृहगुहागर्भगुप्ताः प्रसुप्ताः

11 36 11

सेवालित पयःसमुद्रति दिशामन्तेषु मध्येनथः, सारङ्गन्ति श्रशाङ्कति श्रुमुवने दानन्ति दन्तीनद्रति । पुष्पस्तोमति षद्पदन्त्यनुस्रताखण्डं सुधाकुण्डति, श्रशान्तर्भुजगन्ति यस्य यशसि पत्यर्थिदुष्कीर्तयः ॥२७॥ तत्कामश्रीरजनि जगतीकामुकः कर्णदेवः, कि वर्ण्यन्ते सुकृतसुकृता यस्य शुद्धान्तवध्वः !। अस्वप्नीभिर्मनुजसुद्दशो बहुमन्यन्त धन्यम्मन्या ध्यानव्यसनजनितैस्वप्नयद्भोगभाजः ॥ ३८॥

कान्तं यं नीक्ष्य यान्तं प्रणयमयरुषा स्वप्नरुव्धं प्रबुद्धा-

स्तद्भुद्ध्या न्यस्तहस्ता किस्तितरतिपतेरश्चले चश्चलाक्ष्यः।

मुच्छांकाश्चित्रशालाभुवि भवति विभुनायमित्यकहस्त-

स्तत्ता हन्ति सम मूर्तः स्वपरिभवभवन्मानमूमिर्मनोम्ः

कान्ते कृष्णेऽभिभूते जगदवनपुषा बाहुना विम्रहेण, क्षिप्ते स्नावनक्ते पितरि जलपतौ निर्जिते सैन्यपूरैः । बन्धौ दोबाकरे तु प्रथममपि मुखालोकभग्नप्रभावे, लक्ष्म्यास्तेनेह तेने हरणमुरुयशोदौत्यदचस्प्रहायाः ॥४०॥

मौक्तिकधुतिजलोज्ज्वलमन्तर्म्। कुम्भयुगलं कल्यद्भः।

योऽवरोधविधुरैर्मिलिनाक्नैवेरिभिः करिकुलैश्च सिषेवे

11 88 11

कंर्यव्यथितदुस्यदुर्विधिलिपिहिंद्कुम्भिकुम्मच्छिदासिहः श्रीजयसिहदेवन्पतिः श्रीवेश्म तस्मादभ्त् ।
सङ्ग्रासङ्ग्यहतावनीधवनवस्वविसिम्दुष्टये, चक्रे यः क्रतुचक्रवालमवनीशको न शक्तिये ॥ ४२ ॥
पद्मा पद्ममपास्य पङ्कजितं यस्यारिकेशावलीरोल्ण्यपविरोल्दङ्गुल्दिकं मेजे कराम्मोरुह्म् ।
शेषं वायुवशं विस्वज्य सबलंदोर्नागमागादसिः, कृष्णोऽपि प्रियमेलकाभिधममृत् तत्तीर्थमेतद्गुजः॥४२॥
न्यस्यावश्यं शिरिस विरसं क्रन्दतां पादमेषां, राज्यं आद्यं द्वृतमिति रणे यः प्रतिशां प्रतेने ।
एतस्यादोपित तु परितः स्वं परिन्यस्य मौलि, प्रीतेरन्तः प्रतिनृपतिभः पत्युव प्रापि लक्ष्मीः ॥ ४४ ॥
वाजभाजितवाजिराजिचरणक्षुण्णक्षमामण्डलप्रोचत्कोदकदम्बद्धस्वरपरिच्छकाम्बरे सङ्गरे ।
यत्कोक्षेयकदण्डलण्डितिपुक्ष्मापालमालावृतिव्यासका न परं पुरन्दरपुरीनार्यः स्वकार्यक्षमाः ॥ ४५ ॥
श्रोषः सेव जवाद् यशोजलिषी शान्तिः प्रतापानले, शत्रूणां शिरिस च्युतेऽपि हसितं नृतं कवन्येण्वपि ।
सत्यं सङ्गरसङ्गरस्य महिमा सोत्साहमन्त्रस्थितेर्यस्थोचैः करवाल एव स कथं सिद्धो न सिद्धाधिपः ॥ ४६॥
विद्योजसि गते भयादनिविद्योजसि स्वर्गिरं, तदीयदिशि यः स्कुरिकह महो-यशःक्ष्मारहौ ।
अरोपयदहो । पयःपतितटेऽधुनाऽप्यन्वहं, ततोऽभ्युदयतो नवौ रवि-निशाधवौ पल्लौ ॥ ४७ ॥
सक्ष्यां रिक्षतुमक्षमे दिशमपि श्यामे सदुःक्ष यमे, यहुत्यैरमिभूतदिक्षणककुल्मागैद्विवो माविमीः ।
मास्य द्वाक्षमिह दःसहैरिति नताः पाराय वारांनिधेर्मेजः सेतुभुवं ततः किषमयाच्युक्षोम रक्षोभरः ॥४८॥

१ पवामिदं उदयप्रभीयबस्तुपालस्तुतौ अष्टमपयत्वेनापि वर्तते ॥ २ सुविधिने उदयप्रभीयबस्तुपामस्तुतौ ॥ ३ मित्रं स्व° कां० ॥ ४ 'स्यस्तहस्तां' मुद्रिते ॥ ५ 'चुरैमिखिलाङ्गेः, मुद्रिते ॥ ६ स्रविध्य' मुद्रिते ॥ ७ विभिः मुद्रिते ॥

1

विद्धसाशः पाद्यं निकतनुविनाशाय वक्ष्यः, शुना मेंने विश्रत्यपरहरितो यत्र विश्रुतान् ।

किमन्त्रकन्त्राकृषिद् विशि गतौ यस्य च यशः-प्रतापाभ्यामस्मःपरिषयसि डीनौ निपततः ॥ ४९ ॥

यस्मिननुत्तरदिगाते वलचलकूर्णावलीभिः स्थलीभूवं मेति नदीपतिर्द्धतमयं मेरोः परेणागमत् ।

तेने किश्च निकेतनं धनपतिः कैलाशशैले सुलप्राद्यम्यन्यमना मनागपि न चासुक्चत् तटं श्रूकिनः ॥५०॥

तेनोवहिद्यताष्ट्रितगृपसमियण्यानयूपोपमैर्नेटक् कोऽपि पतिः क्षितेरिति दिशासुद्धिकृतीसिक्मैः ।

आकानप्रतिमैदिंगीशकरिणां दिग्मण्डपोत्तम्भनस्तम्भरतोमनिमैश्च यस्य विजयस्तम्भैदिंगन्ता वशुः ॥५१॥

शैक्कं श्रार्क्रधरस्य शेखरमणि शूळायुषस्य द्विपं,

वजासस्य रदं परश्वषमृतः स्वर्लोकळीळाजये। उत्कर्वार्थितया विद्धम्पतु भेटो विश्वेकधामा यशो,

नामा[ऽऽ]यस्य हहा ! जहार तु कुतो युग्यं जरद्वसणः ! ॥ ५२ ॥ अस्य त्रिकमविकमस्य न मुदे स्ठाषा जगज्जाहिकी.

रुष्यानामपि कष्टमष्टककुभां जेताऽयमेतावती । श्रोणीकम्पिनि धूतधूलिनि बले यस्याहि विश्वेश्वरः,

रोषो नाम ननाम धाम मुमुचे भानुर्नभोभूषणम् ॥ ५३ ॥

कौन्तशकवलो भमभोगिलोकः क्षिति जयन् । येन व्यवस्यैत्येन्द्रः, पुरीपरिसरे हतः ॥ ५४ ॥ इष्टोऽस्न्मुशलध्वजः स्वकुशलध्यानेन जिष्णुः स्मयमाजिष्णुर्मुदितः समुद्रशयनो रुद्रोऽपि मुद्रामुदा । उतिक्षप्ते किल वर्षस्य शिरसि कृरस्य विश्वत्रयोजेतुर्येन तदा विधुन्तुदिषया मीतस्तु शीतश्रुतिः ॥ ५५ ॥

> संजज्ञे नृपतिशतैः कृतांहिसेवः, क्ष्मापालस्तदनु कुमारपालदेवः । निर्वीराविभवमुचाऽपि येन मुष्टा, निर्वीरा रिपुवसुधा नितान्तपुष्टा ॥ ५६॥ सैन्यप्रकम्पितधराविधुरात्मकेषु, पोतैरलक्क्यसिललेषु धुनीधवेषु ।

> श्रीजैनचैत्यरचनेन शिलोचयेषु, यस्याजनिष्ट चरणः शरणं रिपूणाम् ॥ ५७॥

यस्य सद्मनि सदा हयहेतोः, लाधमुद्गवरुयं दरुयद्भिः।

सिच्यते सुचिरसिचतशोकैर्वैरिभिर्नयनवारिमिरेव ॥ ५८॥

दास्यवर्तिन इवाऽऽस्यसमुत्यश्वासनाशिततृणासु विपक्षाः ।

प्रातरश्चसिक्ठेन यदीयद्वारमूमिषु रजः स्थगयन्ति ॥ ५९ ॥

अप्रे हम्मीर्वीरश्चिरमजिरमहीपादपः पादपद्म-

कीडामृजः कलिङ्गः सदनवदनगो मेदपाटः कपाटः ।

अन्ध्रः कर्णाट-लाटी कुरु-मरु-प्रुरला वक्त-गौडा-उक्त-चौडाः,

कोडस्तम्भाः समायामिति नृपतिकुकराकुकैरावृतो यः ॥ ६०॥

कथ्यन्ते न महीसृतः कति महीयांसो महीशेखराः , माहास्त्यं स्तुमहे तु हेतुनिगमादेतस्य चेतोहरम्। मयीदामतिस्कृत्यन् रसस्स्यद्वाहिनीवाहितोऽर्णोराजः स जगाम जाक्स्स्यमहीमागेषु मम्नोक्यतिः॥६१॥

प्रयमिवं व्ययम्भीवयस्तुपाळस्तुती सप्तमप्यत्वेनापि वर्तते ॥ २ °टो निस्सीमधामा उदवप्रभीय-वातुपालस्तुतौ ॥ ३ मीतदा° कां० ॥

दशैं दर्शमसम्बद्धनंकचं करपान्तशिरपान्तकप्रकीडद्रसनासनाभिमभितो यत्सद्गलेकां युषि । वित्रस्तस्य चम्द्रचरैः सह तथा प्रान्तिधलक्षमा मुजः, प्रस्तेदाम्ब जगाल जाङ्गलभुदोऽम्बजनूषा यथा॥६२॥ श्रीणत्वं दाश्चिणात्या व्यरचयदमुचनमालवी बालवीक्षा-

> दुःसादश्र्णि हुणी शुचमधित दधौ जाङ्गली नाजलीकाम् । कुक्जाऽऽसीत् कन्यकुक्जा शिरसि सुतभरात् कौङ्गणी कङ्गणानां,

ष्टुन्दं खेदाद् विभेदावनिभृति चित्रते यात्रया यत्र जैत्रे ॥ ६३ ॥ कोदण्डं स्वकरे कुरुनं कुरुते सज्जं गळज्ञङ्गलस्ता वेचि नितम्बतो न वसनं कीरो न वीरोचितः । युद्धकोणिषु दक्षिणः क्षितिपतिनं कोददक्षोदयद्वाहुर्मृत्युसहस्रचक्षुषि मुहुर्यस्मिन् धनुर्धन्वति ॥ ६४ ॥

जगद्धन्यम्मन्यः मबलजलदुर्गाऽर्जुनम्ही, यदीयैरुबद्धिर्वलपरिवृद्धैः पौरुषदृद्धैः।

ह्योत्सातक्षोणीविततरजसा सिन्धुपरिलां, स्थलीकृत्य क्रीडासमिति शमितः कोङ्कणपतिः ॥ ६५॥

पदं निजयसम्पदामजयपालदेवोऽसिल्हिबन्तृपतिमृत्युमृरथ वम्व भ्वल्रभः।

रराज सुरराजवज्जगति यस्तन् डिग्बितियाचयविलोचनाम्बुजसहस्रनेत्राश्चितः

यस्मिन् पश्यति वेश्मनोऽङ्गणभुवि भ्रान्तेऽपि मत्तद्विपे, नेशुर्नोऽऽशु नृपा व्येपायरुचयः सेवामयब्रीडया ।

शोकस्यामतमानिमानपि पुनः भेक्ष्य द्विषो नापिषद् , दग्धक्ष्मारुहस्वण्डसण्डनविधौ कुर्वक्रवज्ञामिव ६७

आजन्मत्रासहेतुश्रमसमदहृदः कण्टकाः कण्टकद्गु— द्रोणीचीत्कृत्त्वचोऽपि स्ललदुपलशिलाभोगभुग्नांह्रयोऽपि । अक्रुष्ठं नर्तयित्वा भृतपदमभवन् यस्य सेनाभटानां, निःस्वानध्यानजैत्रत्वरत्रगभृतां पश्यतामप्यदृश्याः

11 52 11

11 88 11

तमहतमहं बद्धा वध्वा समं न समानये, यदि तदवनीनेता नेति प्रणीतरणो रिपुः । किमपि न पुनः कर्तुं भर्तुः स यस्य शशाक तन्नियतममुचत् प्राज्यं राज्यं सतामचलं वचः ॥ ६९॥

### वीरधवलवं शवर्णनम्

1

मूकं कीर्तिकताततेः समजिन श्रीमृलराजो नृपस्तत्पट्टे करकेलिकन्दुकककक्ष्मागोलको बालकः ।

यस्मै दण्डमलण्डहर्षकृतये हम्मीरभूभीरुहप्रस्वेदप्रभवं समर्पितवती मातेव कौतुहलात् ॥ ७० ॥

सन्तापं यत्मतापस्य, तुरुष्करसहिष्णुभिः । आपादमस्तकं चक्रे, श्रुवं वासोऽवगुण्ठनम् ॥ ७१ ॥

रिपुत्तीनेत्राम्भोधयरयनदीमानुकयशा, विशामीशो श्रीमः समभवदुदात्तस्तदनुजः ।

अकव्धार्थिस्तोमः पुरनृषु विभक्तार्थिषु फल्प्रदेषु प्रदेषं विरचयति दानैकरसिकः ॥ ७२ ॥

संस्त्रीनानामनुत्रदवनं तीरविश्रान्तनीरस्त्रीतुल्यानां यदिसमुद्दशां दिश्च रेजुर्मुस्तानि ।

उत्कक्षोकः सह बहुविधेरेव रत्नाकरोऽयं, रात्रौ रत्नान्यतनुत वहिः सोमनामानि मन्ये ॥ ७३ ॥

शाक्षां धाम कृमारपालधरणीपालप्रसादास्पदं, चौलुकयो धवलाक्रम्गुरुमितः श्रीभीमपहीपतिः ।

अव्योराजन्यो व्यथत्त नृपति मामेतदीयः पिता, मत्वैवं लवणप्रसादनृपतौ क्माभारमेव व्यधात् ॥ ७३॥

र "र्गार्जनमयैर्वदी" मुदिते ॥ २ व्यवाय" मुदिते ॥ ३ 'इमापाल' मुदिते ॥ ४ 'यो

4

यत्तक्रदण्डयसुनाम्भसि मेद्पाट-चन्द्रावतीपुरपती त्रिदिवाय मन्ती ।
चक्राम चक्रमवनेरथ पूर्णमर्णोराजस्य तस्य तनयो लवधप्रसादः ॥ ७५ ॥

धोरारण्यविक्रवन्तरिवन रीणाऽप्यरीणामहो !, राजिर्वाजिविजित्वरत्वरमितिविक्रस्य यस्याऽऽहवे । स्वामात्वकमकर्ममर्भररवानाकर्णयन्ती गता, माणत्राणवनावनाविष भिया मिश्रा न विश्राम्यति ॥ ७६ ॥ कोषाग्निज्विक्तास्तटस्थवकवत्फुत्कारविस्फारिता, निर्भगाध्यरणेन काचकुतप्याया निकाया द्विषास् । तत्रुष्कीर्तिमिषद्ववस्वनमधीचकेण चक्रेऽन्वरं, स्वामं यस्य यशःपयोभिरभितः प्रकािकतं निर्मकैः ॥ ७७ ॥ कि वण्यों लवणप्रसादनृपतिः ! पाणौ कृपाणच्छलं, कालं वालमहो महोमरजितादादायं स्राविष । यो मुव्तिप्रहलािकतं प्रतिपदं कोपारुणः कम्पयन् , दिग्नेता रिपुमुण्डमोदकचयेरुवे रुवं नीतवान् ॥ ७८ ॥ नताशेषद्वेषिक्षितिपकृतपूजः प्रतिपदं, तन्जस्तस्याऽऽस्ते मुजगजगदीशसुतियशाः । अधीशो धीराणां धवलकुलथौरेयधवलः, श्रियां सौधं धीमान् धवलचरितो वीर्धवलः ॥ ७६ ॥

देशोऽरण्यपदेशो नगरमगरसा कन्दरा मन्दिराही,

तूली धूलीनिवेशस्तृणभृतकवरीधानमेवोपधानम् । कायच्छायाऽनुगस्ती प्रतिदिनमशनं कन्दमूलं दुकूलं,

वरुकं दारिद्यकरुकं सचिव इति शुचिर्यद्विषां राज्यरूक्ष्मीः ॥ ८० ॥

न कि स हरितुस्यतास्तुतिषु लज्जते ! यज्जितैररातिनिवहैर्महागिरिगुहागृहैकस्पृहैः । विजित्य मृगवैरिणो निजपुरे नियुक्ताः स्वयं, गृहोपवनभूरुहां विरचयन्ति रक्षां किल ॥ ८१ ॥ दूरं दुर्लिनेत यस्य महसा शक्केऽम्बरं त्याजिता, कीर्तिवीरमहीमृतां तव भवद्वैलक्ष्यकृष्णच्छविः । गृदक्ष्माघरकुञ्जपुञ्जसदनोत्सक्के तमश्ल्यमा, चके नाशविनाशमेव रुदतीवाण्पोपमैर्निर्झरैः ॥ ८२ ॥

अन्तर्व्योम श्रवन्ती मधुरमधु विधुच्छदाशुश्रच्छदं दि-

क्पत्रं नक्षत्ररुक्षच्छरुजरुकणिकं भानुमद्भापरागम् । आन्तध्वान्तद्विरेफत्रजमजरगिरिव्याजिकञ्जरूकमेत-

ष्ठीलां नीलाम्बुजस्य श्रयति वियदहो ! यद्यशस्तोयराशौ ॥ ८३ ॥ अप्राप्ततादशगुणां युवर्ति नितम्बस्तम्ब-स्तनस्तबकभारभृतोऽहसन् याः।

प्राप्तासु यस्य प्रतनासु पुरे रिपूणां, तास्नासकाल्लसिता हसितास्तयाऽपि ॥ ८४ ॥

प्रतिदिनमपि रौद्देर्यस्य तप्तः प्रतापैरिति समिति समेतः संप्रविष्टोऽसिदण्डे ।

जिगमिषुरिरकर्गः स्वर्गममे तडागं, हिममयमिव मेने भानुमानन्दमम्नः ॥ ८५॥

यस्य न्यक्कितनायनापरूचरूनाराचवीचीचयव्यस्तत्रस्तसमस्तसैनिकजनव्याहोकशोकाकुकाः । खेदस्वेदमयं ययःकणगणं भाहे दघुर्भीरुषु, व्यक्तं मौक्तिकपष्टवन्धनमिव प्रत्यिभृष्टवीमुजः ॥ ८६ ॥

कुद्धे युद्धेषु यस्मिन् रिपुन्यनिकरः केशव-व्योमकेश-

त्रसादीमां पदाञ्जैरिंग मनसि भृते रिक्षतो न क्षतेभ्वः । रक्षकात्मानमात्मकमकमञ्जुगन्नासवेगनसादा-

देताम्बो देवताम्यः कथमिव सुवने नाचिकोऽभूत् प्रमावैः । ॥ ८७ ॥

यत्तवस्तक्विभिष्ठभ्यविगक्यकीकारुकाक्षेतिपिक्किक्किक्षक्षेति। निर्मूक्ष्यन्ती द्विषाम् ।
तेषामेष महोदवानरुमां शान्ति नयन्ती यवौ, मुक्तामण्डस्मण्डिताऽन्त्विषमगात् तेनैष रत्नाकरः ॥८८॥
यदोर्मण्डक्षकुण्डस्मिक्कत्वनुःमोद्वीनकाण्डाविकिन्यासन्नासपराः परं प्रियतमा नेशुर्द्विषां वक्षसः ।
तासामण्युरसो रसोस्तरस्तदुःसातुराणामयं, कन्दर्पः करकोटिकुट्टनदराद् दूरेण तूर्णं ययौ ॥ ८९॥
पत्याकारच्छकगुरुदरीनिःसतः श्यामकान्तिः, सर्पन् सर्पश्चिममकस्यद् यस्य पाणौ कृषाणः ।
यं व्यास्त्रेष्य प्रसुमरयशोराशिनिर्मोकभानं, द्वेषिक्षोणीपरिवृद्धमहोदीषकः प्राप शान्तिम् ॥ ९०॥

युद्धपर्वणि कदापि न दृष्टं, यस्य पृष्ठमसुद्धिक्रकुरुग्वैः ।
समितिज्ञमिव वीक्षितुमुत्केस्तैश्चिरादनुचरत्वमभाजि ॥ ९१ ॥
कुण्डल्प्रतिमितस्वभुजाभ्यां, यश्चतुर्भुज इव प्रतिभाति ।
चारुचक्रमनुबन्धि द्धानो, बाणयुद्धजितकामविपक्षः ॥ ९२ ॥
सत्यदाम्बुजयुगं रणधूलीघूसरं चिकुरमार्जनिकाभिः ।
मार्जयन्ति विनता रिपुनार्यः, श्रीनिकेतमिव हस्तप्रताभिः ॥ ९३ ॥

यद्दानप्रभवधम्तकनकप्राग्मारसारस्पुरक्षेपथ्यमचयमकम्पितरुचः प्रेक्ष्य द्विजीनां प्रियाः ।
विन्ध्योक्कासभयाद् षटोद्भवर्भुनेयोग्योऽप्युपेतो न यह्नोपासुद्धिकया तिरस्कृतिगिरा तस्मादुपाकभ्यते॥९॥।
यस्मिन् दाननिदानकाञ्चनचयस्मेरत्करे कर्णिकोचालस्तालदलं न वाञ्छति जनः प्राणिषयाप्रीतये ।
तस्मान्म्लपथेऽसिले फलगलन्मैरेयसिकोह्नसच्च्याभिस्तृणराज एष समम्त् तथ्याभिधानस्ततः ॥९५॥
भूभिक्षप्रतिविग्वतोरणदलं पौद्यप्तापँच्छलप्रोधदीपमदभशुभयशसा लिसं सुधास्पार्द्धना ।
पद्मासद्य विभाति वीरधवलक्षोणीशसङ्गं पुरो, युद्धकुद्धविरोधिरिक्षाविस्फारधाराजलम् ॥९६॥
उपार्जि विभुताऽद्धता वसुमती च नीता वशं, क सम्प्रति महामतौ धृतभरे भवेयं सुसी ! ।
अनेन गदितेरिति स्फुटसभाजनेर्माजनैः, श्रियामिति सभाजनैः श्रुचिवचारम्चे वचः ॥ ९७॥

#### **बस्तु**पालवंशवर्णनम्

वंशोऽयं प्रथितोत्रतिः प्रभवति प्राग्वाट इत्याह्या, पुण्यः पुण्यसुधारसेन शुचिना सोद्रेकसेकियः । दिव्यामम्बर्कम्बनी सुचरितपासादमासादयन् , कीर्चि केतनकौतुकेन तनुते यः स्वर्धुनीस्पर्दिनीम् ॥९८॥ अच्छिद्रो यदि तत्कृतो गुरुगुणश्चेत्रिकंरस्तत् कुतस्तेजस्वी यदि धीमतां हृदि गतश्च्हामणिश्चेत् कुतः! । वंशेऽस्मिन्नजनिष्ट विष्टपचमत्कारीति कीर्तिप्रमाशुक्रो मौक्तिकरत्नवन्नवनवश्रीमण्डितश्चष्ट्यः ॥ ९९ ॥

चण्डप्रसाद इति तस्य सुतस्ततोऽभृद् , यत्कीर्तिभिर्धविकतेऽम्बर्रभित्तिमागे । कीकां ककौ किपिरथस्म रशाङ्गबन्धोः, कीडारथः प्रकटमेकरथाङ्गबोभी ॥ १००॥ समजनि जिनसेवानित्यदेवाकवृत्तिः, प्रगुणगुणगणश्रीस्तस्य कान्ता जयश्रीः । जगति धनतमोभिः कदमके मानसान्तः, किक विकसति यस्याः शुद्धहंसो विवेकः ॥ १०१॥

१ पश्चमिदं उदयप्रमीनवस्तुपालस्तुतौ पश्चपवातयाऽपि विवते ॥ २ ° आतित्रियाः मुदिते ॥ ३ ° सुनिर्यो° कां ॥ ४ °तापोच्छकस्त्रो° मुदिते ॥ ५ °तीवनं नो दशं कां ० ॥

क्र<mark>म्बर्केन पुर्वा वस्</mark>यो कशो मनिष्क व्यसम्पद् हिनीनहिनीवनश्रीः ।

स्रक्ततात्त्र्यवी अनुभवोषभुक्त माग्यमभावविभवो नयभूवभूव

11 907 11

स श्रीमानुद्वाचकोज्वकक्विमैंन्यं द्वानो जते, जूरः क्रतमःसमुख्यमिदाशूरः क्यं वर्ण्यते ! । अन्योन्यन्यतिवस्तास्तक्षि न्योमच्छले पर्चले, तेजःकीर्तिमिषेण चक्रमिश्चनं संयोजयामास यः॥ १०६॥ आता वातायन इव वियां तस्य निःसीमकीर्तिस्तोमः सोमः समजनि जनाकोकनीयः क्लीयात् । वियोजन्दकरः सदा गुरुक्विजीमृतपूर्तोवतिः, सोमः कोऽपि पवित्रचित्रविकसद्देशपर्मोवतिः । वियोजन्दकरः सदा गुरुक्विजीमृतपूर्तोवतिः, सोमः कोऽपि पवित्रचित्रविकसद्देशपर्मोवतिः । विकामिनीपूर्णम्॥१०५॥ एतस्य विकसद्दर्भरामस्याजनि बह्नमा । सीताऽऽभृतनयाऽप्येषा, न कुशीकवस्तम्तिः ॥१०६॥

आञ्चाराज इति व्यराजयदथ क्ष्मासण्डमासण्डल-

क्रीडासिन्धुरपश्यतोहरयशःस्तोमेन पुत्रस्तयोः । क्रीमान् सोमसमुद्भवो निजभवेऽम्भोधौ गिरीशान् गुरून्,

सेत्कृत्य तिरोदधे स्वकुलजाहक्कारमुण्णवृतः

I gow It

विभागानां प्रकरमकरोल्लोकनिर्माणकर्मालङ्कर्मीणो विधिरधिगतः सोऽम्बुजन्माङ्कजन्मा ।

कारकारकेरतदिप विजितं यो विचिन्त्येति चित्ते, मक्ति धीमानक्कत जननीपादयोरादरेण ॥ १०८ ॥ इस्ति दत्तालोकेऽधिलोके सरसरभिरिव भाजते यस्य वाणी,

> चेतोवृत्तिश्च चिन्तामणिरिव फळदः कल्पशासीव पाणिः । स्तुत्योऽसौ कस्य न स्यादमरगिरिसमः सूर-सोमप्रसर्प-

त्तेबःपुजामितश्रीर्रुसितसितयशोदम्भजम्भारिकुम्भी १

11 606 11

तस्य प्रिया मुद्रमधत्त पिनाकपाणेर्देवी कुमारजननीव कुमारदेवी ।

इन्दुः सदा रिपुरजीयत पक्कजश्रीसर्वस्वदानमुदितेन मुखेन यस्याः ॥ ११० ॥

कान्तस्वान्तसरोवरैकवरला करपद्धकरपाक्क जश्रेणीनन्दनभूमिरद्धतमितिश्वीरोद चन्द्रश्रुतिः। स्वश्वद्विश्वविनाशतत्परिभवाधःकारभागीरथी, या मुक्ताफलिर्निल्युतिगुणाभिव्यक्तिशुक्तिर्वभौ ॥ १११ ॥ मत्वारस्तनया नयाइतिरसाः कंसारिदोविकमा, गोदावर्य इवोज्ज्वला दुहितरः सस मसूतास्तयोः। आत्मद्वादशतां यदीयवदनैर्केमे मुधादीधितिर्वद्धस्पर्द्ध इवास्विलार्कस्वरतोच्छेदाज्जगन्मोदयन् ॥ ११२ ॥ लाविष्याङ्ग इति द्युतिव्यतिकरैः सत्याभिधानोऽभवत् , शक्के शक्करकोपविश्रममरादासीदनकः स्मरः।

खावण्याङ्ग इति सुतिन्यतिकरः सत्याभिषानोऽभवत् ; भाता यस निशानिशान्तविकसम्बन्दप्रकाशाननः। सङ्के सङ्करकोपसम्भगसरादासीदनङ्गः सरः, साक्षादक्रययोऽययित्यवद्यतः सर्गाङ्गलामिर्छम् ॥ ४॥॥

१ उत्तरार्धिमदं उद्यत्रमीयवस्तुपाळस्तुतो सप्तविंशतितमपद्येऽपि दर्यते ॥ २ °वृष्टि मुद्दुः, सत्वा मीकिकिनि-मेळं निजयद्यो दिकासिनीमण्डनम् उद्यश्रमीयवस्तुपाळस्तुतो ॥ ३ °वळन्म " मुदिते ॥ ४ दः श्रीसोम" कि ॥ ५ पर्वामदमुद्वत्रमनाम्ना निर्दिष्टं पाठमेदेन प्राचीनळेखसंप्रह माग २ गत४३ संस्थिगिरिनारसत्कविक्रकेले इस्तुक्के त्याहि-

सर्वात्रं सुभगोऽगमित्यनिमिषसैण्येन बास्ये इतः,त्यक्त्वा मूयलयं सुरेन्द्रसद्सि कीदात्रात निर्मेन ॥११ १॥

मह्नदेव इति देक्ताधिषश्रीरमृत् तदनुमृर्विभृतिम्: । धर्मकर्मधिषणागशो यशोराशिदासितसितचृतिचृतिः

11 444 11

11 229 11

रेकः सद्वतिकावभाजि चरणे स्मेरास्यपद्वेरुहमकीडत्यरमेष्ठिवाहनत्या पासः मतिष्ठां पराम् । खेलिकिककानसेन समयं कापि श्रयन् पद्विलं, विश्वे राजति राजहंस इव यः संशुद्धपक्षद्वयः ॥११५॥ आस्ते तस्य सुधारहस्यकवितानिष्ठः कनिष्ठः कृती, बन्धुर्वन्धुरबुद्धिबोधमधुरः श्रीवस्तुपालाभिधः । कानाम्भोरहकोटरे अमरतां सारकसाम्यं यशःसोमे शौरितुलां च यस्य महिमक्षीरोदधौ सं दधौ ॥११६॥

हैस्ताग्रन्यस्तसारस्वतरसरसनपाप्तमाहात्म्यछक्ष्मी-

स्तेजःपालस्ततोऽसौ जयति वसुभरैः पूरयन् दक्षिणाशाम् । यहुद्धिः कल्पितोरुद्धिपगहनपरक्षोणिभृद्वृद्धिसम्प-

ह्रोपामुद्राधिषेश्च स्फुरति रुसदिनस्फारसश्चारहेतुः तदिमं मौलिषु मौलिं, कुरुषे पुरुषेश ! सकरुसनियानाम् । क्षितिघव ! तत्तव दोण्णोर्विष्णोरिव भवति विश्रामः श्रुत्वेति मुदितहृदयः, पुण्यप्रागरुभ्यरुभ्यसभ्यगिरम् । अनयोरनयोज्झितयोर्धरणिधवं व्यपित धरणिधवः सोऽयं प्रस्थातकीर्तिः सुजनजनमनःपद्मवोधोष्णधामा,

श्रीतेजःपालनामा स्फुरित मित्लतास्थानकैल्पहुनृक्षः । पाठारम्भाय रुक्ष्म्या दुहितुरिव दघत् पष्टिकां वर्ण्यवर्णो,

मुक्तादम्मेन गम्भीरिमगरिमगुणैर्यः पयोराश्चिरासीत् दिग्यात्रोत्सववीरवीरधवलक्षोणीधवाध्यासितं.

प्राज्यं राज्यरथस्य भारमभितः स्कन्ये दवलील्या । भाति त्रातरि दक्षिणे समगुणे श्रीवस्तुपालः कथं,

न श्राघ्यः स्वयमश्चराजतनुजः कामं स वामस्थितिः ?

॥ १२१ ॥

यस्कीर्तिपसरैः परस्परपरिस्पर्द्वोर्द्ध्विद्धिष्णुभिर्दूरं दारितमेतदम्बरमिष्ट् अष्टं भुवो मण्डले । राज्ञीमानचरिष्णुमीन-मकराद्याकीर्णमर्णःपतिन्याजादञ्जनमञ्जुलच्छिव न कैः प्रत्यक्षमुत्रेक्यते ।।१२२॥

> नीता वशं निषमवारिगुणेन बाहुस्तम्मे धृता कनकशृक्षं विकामियोगात् । श्रीर्थेन सिन्धुरवधूरिव म्रिवर्णादानप्रमोदितधनौदित्वमार्गणाकिः ॥ १२३॥

१ कीयां तसी नि कां ॥ २ पयमिदमुद्यप्रभनाम्ना प्राचीनकेष्युक्त समा २ मध्ये ४१ तमिरिना-रसत्कशिकां वि इसते । पूर्वार्ध व तत्र पाठमेदेन वर्तते—रक्तः सङ्गतिमायसाधि वरषे श्रीमाइदेवोऽपरो, यद्भाता परमेष्ठि ॥ ३ पयमिदमुद्यप्रभनाम्ना प्राचीनलेखसंग्रह भाग २ मध्ये ४१ तमिगिरनारसत्कशिकां वे अष्टमप्यनमा नर्तते ॥ ४ 'धिएस्य स्पुर' गिरिनारशिकालेखे ॥ ५ 'बोध्युक्त क्रिते ॥ ६ 'काम्सवसाः क्रिके ॥ ५ 'विष्युक्त क्रिते ॥ ६ 'काम्सवसाः क्रिके ॥ ५ पयमिदं अवग्रमीयवस्तुपालस्तुतौ एकादश्यतया, प्राचीनलेखसंग्रह भाग १ केस ४३ मध्ये वश्यमम्बन्धानमा वृतीयप्रयत्या व वर्तते ॥ ८ धुर्ये आ' उदयप्रभीयवस्तुपालस्तुतौ ॥ ९ 'क्रस्ववाद्यास्त्रोगास् वी०॥



वास्ति स्वयामश्रेकं विवयचित स्वयामानने वामिनीशं, कण्ठे वैकुण्ठशक्कं भुजशिखरयुगे जैम्मिक्किम्मिकुम्भौ । पुण्योत्पक्तस्य यस्य स्वयमसमचमत्कारिकपस्य पाणौ,

भारमक्षं करूपपृक्षं जगति जनमतस्यातुरी मातु पातुः

कावण्यद्रवकूपक्रपञ्जभगे निःशेषचेतस्विना-

मन्तर्वासिनि वाग्वशंवदमधौ राजपसादोज्वले।

एतस्मिन् सुमनोमनोरमगुणैविश्वं च विश्वत्रयं,

वश्यकुर्वति सोऽपि सम्मति पदश्रष्टो मनोम्रमृत्

अन्मोदअमसान्नि दुर्जनजने श्यामायमान्यतौ,

तन्वाने अवनेषु दुस्तमतमःस्तोमं कुकीर्तिच्छलात् । रुव्योचश्रमराममार्गणमुखख्यातश्रुतिद्वारत—

स्तूण सानसमानशे सुमनसां हंसोज्बलैर्यद्वणैः

॥ १२६ ॥

॥ १२५ ॥

पुरुष्यु इरित्करिस्थिरपदं शुप्रप्रभं भूमिभृदम्भस्तम्भभरं नभः सुरसिद्ध्याजञ्बजभ्राजिनम् । इत्यो अगतीतलेऽतुल्यशः प्रासादमासाद्य यिश्चन्तातीतफलपदोऽवनिजने देवोऽस्तु सेवोन्मुखे ॥१२७॥ इन्दुबिन्दुरपां सुरेश्वरसिद्धिण्डीरपिण्डः पति-

र्भासां विद्वमकन्दैरो विमु नभः श्रीवत्सरुक्ष्मा किरु । कैरुस-त्रिदरोभ-राम्भु-हिमवत्प्रायास्तु मुक्ताफरु-

स्तोमः कोमलबालुकाऽस्य च यशःक्षीरोदधौ कौमुदी ॥ १२८ ॥

विकास करें पुरजित मौदोर्मिभिर्नृत्यित, क्षीराञ्ची कलहंसिकाकलकलैर्गजाजले गायित। इमामाकामुकपारिपार्श्वकयुत्तो विश्वत्रयीसम्मदकीडानाटकस्त्रधारपदवी यत्कीर्तिपूरो ययौ ॥ १२९॥ उज्जूतपतिभाद्भतस्य मतिमचन्द्रस्य चिद्रपता-

माहात्म्यं स्तुमहे किमस्य निक्लिकमन्थाब्धिमन्थात्मनः ! । दुःस्थानां प्रतिम्भृतां च विदघे मालस्थलस्थापिता,

दृक्पातैर्वित्रवैवँ येन कविता काऽपि त्रीलोकीकवेः

11 0 5 9 11

यत्कीर्तेः स्वैरमैरावणमदसमदभान्तभृकालिगीर्त-

रफ़र्जेद्गर्जीनिनादस्फुरदुरुसुरजोल्लासितायाः सितायाः ।

नित्यं रैंतं स्वन्त्याः शिरसि सुरगिरेश्वारुवारीप्रवार-

स्पष्टभञ्च छहाराविलगिलतमणिश्रान्तिमायान्ति ताराः

11 959 11

१ 'म्मिजिन्द्व' मुदिते ॥ २ प्रयमिक्सुद्यप्रमनाम्ना निर्दिष्टं प्राचीनलेखसंग्रह भाग २ मध्ये ४३ संस्थ-गिरिनारसत्किकिकेचे ससम्प्रणतक्ष्यि वर्तते ॥ ३ 'न्दलः किल विशुः श्रीवत्सलक्ष्मा मभः गिरिनार-क्रिलानेचे ॥ ४ इत नारम्य श्रीणि प्रधानि उदयप्रभीयवस्तुपालस्तुतौ कमशः १२-१३-१४ प्रयस्य वर्तन्ते ॥ ५ 'व्यवस्था नदयप्रभीयक्षत्वभानस्तुतौ ॥ ६ 'भृतीच विद्धी मां भृदिते ॥ ७ 'व कावन क्रिप्रियेन विवेदीकोः सदयप्रभीयकस्तुणनस्तुतौ ॥ ८ 'गितै: स्फू भृदिते ॥ ९ 'र्जामृत्कृष्यनिशिरिय समुद्धास्ति वर्तमभीनमस्तुपालस्तुतौ ॥ १० सूर्यं स्व' वर्तमप्रभीयवस्तुपालस्तुतौ ॥

अस्मद्रोत्रैकमित्रं त्वमसि निश्चि शशी कीडया पीडयेकः, में शक्के पक्केरहैं: श्रीरिति गदितुमिव मीतियुक्ता नियुक्ता ।

तेत्तस्या यस्य ताम्रः कुपित इव करो दानशोभी यशोभि-

र्भृत्येश्वके तथेन्दुं त्रिजगति स यथा रुक्ष्यते नेक्षितोऽपि

॥ १३२ ॥

जाता कृष्णपदात् प्रिया जलनिधेर्दुष्कर्मभिनिम्नगा,

बहेवं परिभाव्य यत् किल दधौ झम्पां पुरा वै भवे । तन्मन्येऽस्य कराश्रसम्भूतजनिर्भृत्वा गुणश्रेयसी.

कीर्तिः ख्यातिमवाप्य काऽप्यभिनवा गक्नेयमुज्जुम्भते

॥ १३३ ॥

भैर्तुर्वेषमयं विधाय कितवः कोऽप्येति मासुन्मना-

स्तेनामुं विजये ! निवारय यतो मे नीरुकण्ठः प्रियः । जरूपन्तीति सती यदीययशसा शुभीकृते सर्वत-

सील सता पदानपश्ता गुजाष्ट्रत समतः स्रैडोक्येऽपि पिनाकिना सञ्चपथं प्रत्यायिता पार्वती

11 8 5 8 11

श्रीराज्यिक्वंठिति क्षितौ फणिपतिः स्फारस्फुरत्फूत्कृतिर्गङ्गा निज्ञमुखी करोत्यिल्विष्ठौकै रवं केव्ययः अन्तः सन्ततमङ्गपङ्गमिषतश्चन्द्रोऽपि तद्रोपितम्लानिर्दानिवरस्य यस्य यशसा तूर्णं हते वैसवे अश्वर्यः मतीता नीतीनामुपिर परिपाकेन रमते, मतिर्देवे सेवा सकलकरणैकान्तकरणम् । अहो ! यस्यावश्यं शठिरपुहठपाणहरणं, रणं दीने दानं सपिद विपदेकक्षयल्यः केतेपाटोपपरैः परैश्वलचम्रङ्गतुरङ्गक्षतक्षोणिक्षोदवशादशोषि जलिव्यः स्तम्भतीर्थे पुरेशक्ष्यः

स्वेदाम्भस्तिटिनीषटाघटनया श्रीवस्तुपालस्फुरत्तेजस्तिग्मगर्मस्तितप्ततनुभिस्तैरेव सम्पूरितः विकास प्रतिप्रतिपतिकरिच्छेदमेदस्विशक्तिग्रीरविवलयं कीर्तिप्रेरपूरि ।

बः पत्यायोक्षातिपतिकारच्छदमेदास्वशक्तिमुक्तागोरैरवनिवलय कोतिपूरेरपूरि ।

तं बरुगन्तं युषि विधुरयामास संग्रामसिंहं, निर्द्धिशो यत्करपरिचितः कृष्णसारोऽपि चित्रम् ॥ १३८ ॥

ख्यातः सङ्घामसिंहो वा, शङ्को वा सिन्धुराजम्ः। संयुध्य मञ्यमानोऽस्य, युद्धे सत्याभिधोऽभवत्

11 239 11

मझः श्रृङ्ख इति स्वरैदिविषदामाक्षिप्य लक्ष्मीगुसं,

लक्ष्मीशः किल शङ्खलक्ष्मणि करे चिक्रेप चक्कुश्चलम् । कीर्त्या लक्षमवीक्ष्य शङ्कममलं यस्य स्वयं विस्मयं,

गच्छन् कश्मलसिन्धुराजतनुभूकीत्वा हतार्थीहतः

11 680 11

असी कीतींः स्वका मन्त्री, कामं त्रीणि जगन्त्यनु । वस्तुपालोऽरिसामन्त्रयशसामन्तकोऽक्षिपत् ॥१४१॥ पैद्याभिरामहस्तेन, महस्तेन प्रतन्वता । रविणेव तमःस्तोमः, समस्तो महता हतः ॥ १४२॥

रै तत्प्राप्त्या यस्य नामः मुद्रिते ॥ २ गुणिप्रेयस्ति कां० ॥ ३ प्रयमिदं उदयप्रमीयवस्तुपालस्तुती नवमवंचत्याऽपि वर्तते ॥ ४ कृते निर्भरं, त्रैको॰ उदयप्रभीयवस्तुपालस्तुती ॥ ५ प्रयमिद्मुव्ययमनाम्ना निर्देष्टं प्राचीनकैसंस्प्रह माग २ मध्ये ४३ संख्यगिरिनारसत्किशालकेले द्वितीयपद्यत्याऽपि दस्यते ॥ ६ किस्तिमा मतनु भुद्रिते ॥ ७ पद्यमिदं उदयप्रभीयवस्तुपालस्तुतौ अष्टाद्रश्चपदात्या वर्तते ॥

संबोजितेन मणिमण्डितञ्चातंक्रम्भक्रम्भत्विषा श्रुचिनसेन करद्वयेन । मौक्रिस्थितेन जिननाथसनाथमध्यपासादवहिनमुखे क्षणमीक्यते यः

11 240 11

11 848 11

मास्टिम् मुमुचे जगवयश्चेरकेन्द्रमन्दाकिनीसम्पर्कादपि यत्र दुर्दमतमःसम्बन्धकृतम् । आकारीन तद्प्यमुख्यत चिरं यत्तीर्थयात्रारजः, स्नात्राहरयतदात्वनिर्मळमिळत्कीर्तिखुतिखोतिना ॥१४४॥ मा मून्यद्भवनेअपि दुस्तस्तमःस्तोमस्तथा मास्म भूनेत्रेडेपि बुसदां सदाविकसिते सम्मीकनं मर्स्यकत् । इत्युद्वामिरजःसमुच्छ्यभयाद ब्म्मोलिपाणिर्महीमम्मोभृद्भिरसीषिचत् प्रतिदिनं यत्तीर्थयात्रीवमे ॥१४५॥

बहिक्काम्म-कुछाद्रि-कोल-कमठ-व्यालेश्वराः खेचराः,

कष्टादेव दशुस्तलं तदवनेविष्ण्यतुर्भिर्भुजैः। तत् सन्नाद्रमुजेन वीरघवलो मुद्राक्तुलीलीलया,

तेज:पालकरस्तदेव सबलः ख्यातो बलिभ्योऽप्यसौ 11 552 11 सङ्घोऽिषरोहिष्णेह रैवताद्री, वस्तापश्वस्थानतपोधनानाम् । ददौ यदौचित्यिवयाऽपि किश्चित्, कालेन नीतं करतां तदेतैः 11 580 11 यात्रापर्वणि रैवतक्षितिधरे प्राप्तोऽत्र मन्त्रीश्वर-

स्तेजःपाल इदं निशम्य जनतोऽथाऽऽह्रय तांस्तापसान्। सार्द्धं द्रम्मसहस्रयुग्ममुचितं वत्त्वोत्तमर्णवजात्,

तद्वामं परिमोचयन् करममुं सन्त्याजयामासिवान् ॥ १४८ ॥ यमम ॥ किश्चेतेन गुणैः शशाक्रशचिभिः कृष्टः सुराष्ट्रापतिः,

पित्रोः पुण्यक्कते जिनेश्वरकरं श्रीमीमसिंहोऽसुचत् । तीर्थारक्षकहेतवे त क्रतिना देवादितो दापिता,

सेयं पश्चशती सुराष्ट्रपतये तस्मै पुराऽभ्यर्थनम् 11 888 11 बमूव गोत्रैकगुरुर्गरीयानेषामशेषागमपारदृश्वा । नागेन्द्रगच्छे स महेन्द्रसहिर्महेन्द्र-नागेन्द्रयशा मुनीन्द्रः

कर्मसाक्षिभवतापपीडनं, क्रीडितं शमरसौषपछवे ।

क्षािलतासिलमदं स्म दन्तिवद् , यं त्यजन्ति स्तळ कश्महालमः पन्था प्रन्थाटवीनां मुनिरजनि ततः कोऽपि कल्याणवक्ष्याः,

कन्दः कन्दर्पदर्पद्वमवनदहनभान्तिसः शान्तिसरिः। पत्यमञ्जू व्यवस्थार्थवनवरुहरीकरूपजरूपेन यस्मिन् ,

जरूपाके कोबिदेशे मतिमकृत कृती को विदेशे न गन्तुम् ! ॥ १५२ ॥ आनन्दचन्द्रा-ऽमरचन्द्रस्री, तत्पट्टलक्ष्मीशुचिभूषणामौ । अन्तःस्फ्रुरद्रकासंपलम्तगुरुकमाम्मोजनसावम्ताम् 11 843 11

१ प्रथमितं अवस्थानीयकस्तुपालस्तुतौ एकोनविश्वपयतयाऽपि क्तते ॥ २ 'त्रेषु सुस्रदां सदाविकसिते-क्यामीक उर्वत्रभीनवस्तुपाकस्तुतौ ॥ ६ भुकाय को० मुत्रिते च ॥ ४ प्रतिपदं य° उदवप्रभीववस्तुपाक पति । ५ राष्ट्रेष्टराः कं ।। ६ समाहेन मुखेन उदिते । ७ प्राप्तोऽत्र स्रविते ॥

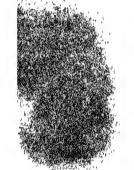

दन्ती धर्ममतक्रमस्य दुरितश्लोणीरुह्च्छेदने, गच्छव्योमतस्य सोम-तरणी मोहान्धकारव्यये ।

सम्यक्तिक्षितिपस्य दुर्दमिरपुष्टंशे मुजी शासना-

रण्यस्थौ प्रतिवादिकुम्भिदलने यौ व्यात्र-सिंही कुतौ

# 848 #

श्रीमांस्ततोऽजिन मुनिः स तदीयपहश्रीपहनन्धमुकुटो हरिभद्रश्रारिः

एकत्र सोम-शतपत्रगुणौ मुलाभे, शश्वद्वियोधमधुरौ समबासयद् बः ॥ १५५ ॥

नृणां यत्पदपद्मयोर्गुवि भवत्यौक्तवहेतुर्नितर्भारून्यस्तरजोवजो वितनुते सर्वप्रकरोदयम् । भाषते च नखेन्दुदीचितिमरः पद्माकरोह्मसनं, स्तौमि श्रीहरिभद्रस्तरिम्नुगुरोस्तस्याद्भुतं वैभवम् ॥१५६॥

जयति विजयसेनस्रिक्तीकृतस्कृतस्तद्यं तदीयपहे।

जितजगदिष मन्मयो न यस्य, व्यधित तनुप्रतिपन्धिनोऽपि तापम्

11 240 11

इन्दुः पत्रावलम्बं व्यपित कुवलये दुर्मदात्मा प्रपेदैः

गैर्जिः पर्जन्यदन्ती व्यतनुत जगित स्तम्मभावं फणीन्दः।

चिस्नेप क्षीरसिन्धुर्दिशि विदिशि तृणैः संयुतं वारिजातं,

यस्मोद्दामममाणे यशसि विस्तृमरे ते तु सन्तोऽप्यसन्तः

यस्मादभ्युदयं भजेलनु जनो धर्मस्य तस्याप्यसौ,

दूराद् दूरतरं चरत्यनुदिनं संवर्धमानः श्रिया ।

दुर्दैवव्ययमानवैभवभरस्तादक्षरुक्ष्मीकृते,

तस्यैवाभिमुखं हि धावति सुधाभानुर्यथा भास्यतः

दोषोन्मुद्रणमुद्रितेऽपि दिवसारम्भास्मितेऽपि स्थिते,

माग्याम्भोरुहि निर्विशेषितमनःसन्तोषपोषस्थितिः ।

अन्तः सन्तत्वधर्मनिर्मरूमधुस्वादैकतानाशयः,

साधुर्माधुकरीं निभित्तं विरलो वृत्तिं जनः कश्चन

बायुर्वायुहतोर्मिवत् तरुणिमा धूर्मिश्रमत्कम्बुवत्,

कम्बुपसवदम्बुबुद्धुदकवलक्ष्मीलवोऽप्यन्बह्स् ।

सद्यो बुद्धदिबन्दुमेदकणवत् तोषोऽपि दोषादिक-

क्रमाहनिधौ कुकर्मजरुधौ साक्षादिव प्रेक्सते

ईइग्रूर्प्युद्भपदेशविशदस्वाभाविकस्वच्छधी-

स्तेजःपालनिवानुवानुवरितः श्रीवस्तुपालः कृती

शुभादमयशः प्रस्तसुभगश्रीवल्लिकन्दोपमां,

धर्मस्थानपरम्परां रचितुं धर्ततमामुद्यमम् 🚟

.

11 240 #

# 888 #

Nr 11 525 11

१ प्रचानदं उदयप्रभीयमस्तुपाकस्तुती सप्तदशयवतयाऽपि निरीक्ष्यते ॥ २ गर्जब् मा अन् स्विते ॥ १ सम्बन्धः सरे उदयप्रभीयमस्तुपाकस्तुती ॥

मेळान्तीमवनीमवेदय दुरिताम्बोधी नवं सूधर-प्राग्भारं रचयाच्यकार येगसी तीर्थेशचेत्वच्छकात । तत्रेनः मतिदन्तिना शासुमगः मेकामृद् कस्वते-र्गर्जन् विधर्जेमी जयत्वमुदिनं धर्मद्विपो म्त्तले H 848 H स्तम्मनपुर-रैक्तमिरिदैवतचैत्ये मपश्चिते येन । भन्नविनपुरतस्तीर्भत्रयगतिफळं कुरुतः मञ्जारे भवपयोधितरार्थतीर्थ, येनेन्द्रमण्डपमलण्डपदं व्यथायि । तस्मादुरःकरभूसाद्भुतकुम्भशक्त्या, तीर्त्वा तमोजलमयन्ति जना जिनाग्रे 11 284 11 अस्मिकाभिश्वः प्रभोस्तनुभवश्वकी स चके पुरा, नैत्यं श्रीयरतः परे तु सगरक्ष्मापालमुख्या व्यश्वः। देवो दासरियः ष्ट्रवासुनपतिः प्राग्वाटभूर्जाविडः, शैलादित्यनुषः स बाम्भटमहामन्त्री च तस्योज्जृतिम् 11 244 11 व्यातन्वन्नमरेन्द्रमण्डपमयं श्रीरैवत-स्तम्मना-लकारमभुनेमि-पार्श्वसहितं तीर्थेऽत्र श्रृञ्जये । प्राग्वाटान्वयवार्धिवर्धनविधुर्धात्रीशमन्त्रीशिता-म्लाध्यः सङ्घपतिः सतां विजयते श्रीवस्तुपालोऽधुना 11 280 11 किं चित्रं यदि वत्सवत्सलतया स्वच्छाश्ममूर्तिच्छला-दत्राऽऽस्वण्डलमण्डपे सुरपुरादभ्याययुः पूर्वजाः। एतस्य प्रतिपनस् नुपदबीभाजोऽपि येनाद्भत-**शीत्या वासमिह व्यधाद् विधिपुरं त्यक्त्वाऽपि वाग्देवता** 11 286 11 पृष्ठे काश्चनपृष्टकं जिनपतेराबस्य मामण्डल-

श्रीतुल्यं पुरतोऽपि सत्यपुरभूवीरावतारं सदा ।

कुम्भान् पञ्च च पञ्चपातकतमश्चण्डयुतीन् मण्डपे,

श्रीश्रश्चयदन्तिदाननदवचके तडागं च यः

11 888 11

नके न यो भवलके निमलाद्रिनैत्यं, पश्चासरं न पुरि गूर्जरकर्णिकायाम्।
तत्केतुकैतवकरद्वयनर्तनेन, शुअपभां नमसि नर्तयित स्म कीर्तिम् ॥ १७०॥
मतिष्ठाप्य न मन्त्रीशस्त्रीभेंशं सुनिसुत्रतम्। योऽश्वावतारतीर्थस्य, मन्दिरं विदये कृती॥ १७१॥
मामे शासनदत्ते न, विदये मोऽर्कपालिते। तडागं सागराकारममात्यः प्रपया सह ॥ १७२॥
न्याजात् गीवभशाकानां, नासम्बक्षिनेष्टितः। यः पापौवधशालानां, श्रेणि श्रीमानकारयत्॥ १७३॥

१ नविषे जनवंत्रतीयनस्त्रकंत्रस्तुतौ एकविश्वतितमप्यतनाऽपि रश्यते ॥ २ खदस्ती जनसम्बोधनस्तुपालस्तुतौ ॥ ३ वि जिल्लाकि क्षान्तिः स्विधिमेगन्धद्विपः जनगमीयनस्तुपालस्तुतौ ॥

वेन स्तम्भनकाधिदैवतजिनमासादमुद्धत्य तं, तत्तेने किमपि भपाद्वयमपि खेतांशुशुप्रममम्। यन् पश्यन्ति पुरो जिनेश्वरपदानुष्यानयात्राधना,

धीमन्तो निजमूर्तिकीर्तिसुकृतं चब्रह्मया(द्भजा)डम्बरम् ॥ १७४॥

श्रीमालवेन्द्रसुभटेन सुवर्णकुम्भानुतारितान् पुनरपि क्षितिपालमन्त्री । श्रीवैद्यनाथसुरसम्बन्ति दर्भवत्यामेकोनिविश्चतिमपि प्रसमं व्यवस्य ॥ १७५ तत्रैव वीरघवलक्षितिवल्लभस्य, मूर्ति तदीयसुदृशोऽपि च जैत्रदेण्याः । स्वीयानुजस्य च निजस्य च मळुदेवमन्त्रीश्वरस्य च चकार स मूपमन्त्री ॥ १७६

नृत्यन्त्या व्योमरक्के कमकटकझणत्कारतारं धुगक्का-रक्कचकाक्रनादं सचिवकुलपतेर्वस्तुपालस्य कीर्तेः।

खेदमस्वेदबिन्दुश्रियमियमयते पद्धतिस्तारकाणां,

यावत् तावत् पताकाञ्चलचलनविधि चैत्यमाला विधताम् 💎 📔 🐫 🔩

इमामकृत सहरोर्विजयसेनस्रिमोः, कमाम्बुजरजोमृजा विमलमानसोक्षासभृत् । प्रशस्तिसद्वपत्रभः प्रभवदद्भुतपातिभप्रभावभरमासुरः सुकृतकीर्तिकस्त्रोलिनीस् ॥ १००० । पसादादादिनाश्वस्य, यक्षस्य च कपर्दिनः । वस्तुपालान्वयस्यास्तु, प्रशस्तिः स्वस्तिशास्त्रिकी ॥१०००

॥ समाप्ता सुकृतकीर्तिक छोलिनीसं इकेयं प्रवास्तिः॥
॥ कृतिरियं पण्डितपुण्डरीकश्रीमदुदयप्रभस्य॥
॥ सङ्ख्या ग्रन्थाग्रं ४००॥ शुभं भवत॥

॥ लेखकपाठकयोश्य कल्याणमस्तु ।



१ भीवैद्यमाथवरवेदमनि दर्भवत्यां, यान् दुर्मदी सुभटवर्मन्यो आधार । तान् विद्यति द्यतिमतस्तपनीयकुम्भानारोपयत् प्रमुवितो हवि वस्तुपाकः ॥ ४८ ॥ नोज्यानीयकुम्भानारोपयत् प्रमुवितो हवि वस्तुपाकः ॥ ४८ ॥

# द्वितीयं परिशिष्टम्

#### नागेन्द्रगच्छमण्डनश्रीउदयप्रभस्ररिविनिर्मिता

### वस्तुपालस्तुतिः।

<sup>१</sup>पीयुषादपि पेश्वलाः शशक्षरज्योत्स्नाकलापादपि, स्वच्छा नूतनचूतमञ्जरिभरादप्युष्ठसत्सौरमाः। वाग्देवीमुस्तसामस्कविशदोद्वारादिप पाञ्जलाः, केषां न प्रथयन्ति चेतसि मुदं श्रीवस्तुपालोक्तपः ?॥१॥ चेतः केतकगर्मपत्रविशदं वाचः सुधाबन्धवः, कीर्तिः कार्तिकमासमांसरुशशिज्योत्स्नावदातसुतिः। आधर्य क्षितिरक्षणक्षणविधौ श्रीवस्तपालस्य यत् , कृष्णत्वं चरितैरपास्तद्रितैक्षेकिषु मेजे मुजः ॥ २ ॥ श्रीवस्तुपालमन्त्रीन्दोर्बृमः किं गुणगौरवम् !। यस्य निष्प्रतिमानस्य, तुलनायाः कथा वृथा ॥ ३ ॥

सरी रणेषु चरणप्रणतेषु सोमो, वक्रोऽतिवक्रचरितेषु बधोऽर्थबोधे ।

नीतौ गुरुः क्रतिजने कविरिक यास, मन्दोऽपि च प्रहमयो नहि वस्तुपालः 1 8 11

मसणपुराणपद्भैर्मारुपहुष् रुब्धा, विधिविहितकुवर्णश्रेणिकी याचकानाम् ।

. विरचयति सुवर्णश्रेणिभ् षाममीषां, भ्रवमिति नववेधा वस्तुपालः सुमेधाः 11411

युद्धपर्वणि कदाऽपि न दष्टं, यस्य पृष्ठमसुहृत्रिक्ररम्बैः।

सप्रतिज्ञमिव वीक्षित्रमुत्कैस्तैश्चिरादन्चरत्वमभाजि

11 8 11

शृक्षं शाक्रधरस्य शेखरमणि शूलायुधस्य द्विपं,

वजासस्य रदं परश्वधमृतः स्वर्लोकलीलाजये ।

उत्कर्षार्थितया विल्लम्पत मटो निःसीमधामा यशो.

नामाऽऽयस्य हहा ! जहार तु कुतो युग्यं जरद्वसणः ?

सेवांकन्ति पयःसमुद्रति दिशामन्तेषु मध्येनभः,

सारक्रन्ति शशाक्रति धैविपिने दानन्ति दन्तीन्द्रति ।

पुष्पस्तोमति षद्पदन्त्यनुहताखण्डं सुधाकुण्डति,

श्वभान्तर्भुजगन्ति यस्य यशसि प्रत्यार्थेद्रष्कीर्तयः

11011

र्मर्तुर्वेषमयं विधाय कितवः कोऽप्येति मासुन्मना-

स्तेनामुं विजये ! निवारय यतो मे नीरुकण्ठः प्रियः ।

रे पर्यमिदं धर्माश्युद्यदशमस्रोत्रान्ते. प्रबन्धकोश्चगतवस्तुपालप्रबन्धे षट्षष्टितमं च "एवं स्तुतः केनापि कविना " इत्युक्तेयेन निर्दिष्टं वर्तते ॥ २ पद्मिदं प्रवन्धकोशे वस्तुपालप्रवन्धे अष्टापञ्चाशत्तमं " कश्चित् " इत्युक्रेयेनी-क्रिकितं वर्तते ।। ३ प्यमिदं पुरुतकीर्तिकहोलिन्यां ९१ तमम् ॥ ४ प्यमिदं पुरुतकीर्तिकहोलिन्यां ५२ तमम् ।। ' दो विश्वेकचामा सुकृतकीतिक्रोहिन्याम् ॥ ६ पद्यसिदं सुकृतकीतिक्रोहिन्या ३० तसम् ॥ ७ सुसुवने प्रकृतकीर्तिककोकिन्याम् ॥ ८ प्रथमिदं सकृतकीर्तिककोलिन्यां १३४ तमम् ॥

यैर्नद्वाऽतिचलाऽवलाऽपि कमला गम्भीरिमाधैर्गुणै-

16

स्तैरेषाऽपि न नद्यते किमु हुदैः कीर्चिर्जगज्जाह्विकी ?।

11 24 11

सिचन्त्येति यथा यथा गमयति मौढिं परां यो गुणा-

नुहामैव तथा तथाऽभि[स]रति स्वैरं दिगन्तानसौ

<sup>१</sup>श्रीवासाम्बुजमाननं परिणतं प**ञ्चाञ्च**लिच्छदातो, जन्मुर्दक्षिणपश्चशासमयतां पश्चापि देवद्रमाः ।

१ कते सर्वतस्येता धुकृतको सिकल्लोलिन्यां ॥ २ पद्मिदं सुकृतको सिकलो लिन्यां ३४ तमस् ॥ ३ पद्मिदं सुकृतको-विकारों किन्या १९१ तमम् , तथा उदयप्रभनाम्नैय निर्दिष्टं प्राचीनलेखसंग्रह भाग २ लेख ४३ मध्ये तृतीयम् ॥ ४ आति आ बकराबीरिकहोकिन्यां प्राचीनलेकसंबह साम २ च॥ ५ इत अपरम्य त्रीणि पद्यानि सुक्रतकीरिकहोकिन्यां कलकाः १२६-इ३०→१३१ तमानि म ६ °बन्द्रस्य शुक्रतकोत्तिकहोकिन्यां॥ ७ °व येन कविता कार्यय त्रिकोकीकोः सुक्रतकी-तिक्तोकियां ॥ ८ 'जीनिनाव्रकुरदुक्युरजोञ्जासि' ग्रहतकीतिकोकियां ॥ ९ तृतं स् 'ग्रहतकीतिकोकियां ॥ १० प्यामिवं धर्माञ्चदमसप्तमसर्गान्ते प्रवन्धकोशगतवस्तुपालप्रवन्त्रे वाष्टितमे व " इतरस्त् " इत्युक्रेक्शेनोक्रिकितं वर्सते ॥

ŀ

बाक्छापूरणकारणं बमायिनां जिहेव चिन्तामणि-

र्वाता बस्य किमस्य शस्यमपरं श्रीवस्तुपालस्य येत् !

11 28 11

इन्दुः पत्रावलम्बं व्यक्तित कुवलये दुर्भदात्मा मपेदे,

गर्जि पर्वेन्यदन्ती व्यतनुत जगति स्तम्भमावं फणीन्दः।

चिवेष भीरसिन्धुर्दिशि विदिशि तृषैः संयुतं बारिजातं,

यत्योद्दानप्रमाणे यशसि पैसमरे ते तु सन्तोऽप्यसन्तः

11 09 11

पैद्याभिरामहस्तेन, महस्तेन वितन्वता। रविणेव तमःस्तोमः, समस्तो महता हतः ॥ १८॥ मी मृन्महुवनेऽपि दुस्तमतमःस्तोमस्तया मास्म भूनेत्रेषुं बुसदां सदाविकसितेण्वामीकनं मर्त्यवत्। इत्युद्रामिरजःसमुच्छ्यमयाद् दम्भोलिपाणिर्महीमम्भोभृद्धिर सीषिचत् पैतिपदं यत्तीर्थयात्रोत्सवे ॥ १९॥ कृतः कञ्जलमञ्जुलिश्च यदिदं शीतद्यतेद्योतते, तन्मृदाः कवयन्ति लक्ष्म न वयं स्क्ष्मिक्षकाकाद्विणः। यद्यात्रोत्सवमद्भुतं रचयता श्रीवस्तुपाल! त्वया, श्रीतांशौ लिखितं स्वनाम तदिदं प्रत्यक्षमुद्रीक्ष्यते ॥२०॥ मैजन्तीमवनीमवेष्य दुरिताम्भोषौ नवं म्धरप्राग्भारं रचयाद्यकार यदसौ तीर्थेशचैत्यच्छलात्। तत्रैनःमितदन्तिनाशस्त्रमगः प्रेक्षामृदक्षस्वनैर्गर्जन् विश्वजैयी विभाति भुवने श्रीधर्मगन्धद्विपः ॥ २१॥

वीवस्तुपाल ! कल्किकारुविलक्षणस्त्वं, संलक्ष्यसे जगति चित्रचरित्रपात्रम् । यद्दानसौरभवता भवता वितेने, नानेकपेन मदमेदुरिता सुस्कृष्टीः ॥ २२ ॥ धर्मेस्य कस्यापि नायं प्रथयति न परपार्थनादैन्यमन्य-

स्तुच्छामिच्छां विधते तनुहृदयतया कोऽपि निष्पुण्यपण्यः। इत्थं कल्पद्वमेऽस्मिन् व्यसतपरवशं लोकमालोक्य सृष्टः,

स्पष्टं श्रीवस्तुपालः कथमपि विधिना नूतनः करपबृक्षः ॥ २३॥ श्रीवस्तुपालसिववस्य परे कवीन्द्राः, कामं यशांसि कवयन्तु वयं तु नैव। येनेन्द्रमण्डपकृतोऽस्य यशः पशस्तिरस्त्येव शकह्दि शैलशिलाविशाले ॥ २४॥ शहे शारवपर्वगर्वितशिज्योसनासपत्नं तव,

त्रैकोक्ये गुणजालकं विलसति श्रीवस्तुपालाद्भृतम् । यत्तादग्ददपाशवैशसकृतातद्वाभिशङ्काः स्फुटं,

नैवान्यस्य भवन्ति कीर्तिकरलाः खेलासु हेलास्पदम् ॥ २५॥

जाशाम्यो नवपुष्पपेशस्यशःसौरम्यसम्मावनासंहृतैः सततं पतद्भिरिमतो स्रामार्थिभः सेवितः । रङ्गत्पत्रपवित्रया घनस्रतपुष्यामृतैः सिक्तया, स्त्रिष्टः श्रीस्तया महीरुह इव श्रीवस्तुपासः वमौ॥२६॥

१ तत् धर्मान्युवयमहाकान्ये ॥ २ पश्चितं सङ्गतकीर्तिकहोलिन्यां १५८ तमस् ॥ ३ विस् " सङ्गतकीर्ति-कार्यः ॥ अ व्यक्तिं सङ्गतकीर्तिकहोलिन्यां १४२ तमस् ॥ ५ पश्चितं सङ्गतकीर्तिकहोलिन्यां १४५ तमस् ॥ ५ पश्चितं सङ्गतकीर्तिकहोलिन्यां १४५ तमस् ॥ ५ पश्चितं सर्वे सङ्गतकीर्तिकहोलिन्यास् ॥ ५ पश्चितं वर्षोत् सर्वे सङ्गतकीर्तिकहोलिन्यास् ॥ १ पश्चितं वर्षोते सर्वे सर्वे स्थापितं सर्वे सङ्गतकीर्तिकहोलिन्यास् ॥ १० पश्चितं सर्वे सङ्गतकीर्तिकहोलिन्यास् ॥ १२ पश्चितं सर्वे स्थापितं सर्वे सङ्गतकीर्तिकहोलिन्यास् ॥ १२ पश्चितं सर्वे सर्वे स्थापितं सर्वे सर्वे स्थापितं सर्वे स

, (,

| नेत्राणामस्ताञ्जनं कथमिव श्रीवस्तुपालः कृती,                         |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| सोऽबं नास्त घनोदयः परिरुसद्भृत्रारिधर्मस्मितिः ! ।                   |          |
| के मार्गणपाणिशकिकहरे यः स्वातिवृष्टि सहः,                            |          |
| कत्वा मौक्तिकनिर्मलं निजयशो दिकामिनीमण्डनम्                          | ॥ २७ ॥   |
| श्रीवस्तुपाल ! क्षितिपालमुद्रां, मूमण्डलान्तः कृति नैव द्रश्रः !।    |          |
| दोषस्य दृष्टमभवस्य मन्त्रिन् !, प्रसुर्भवानेव तु निमहाय              | ॥ २८ ॥   |
| म प्रार्थना याचकवक्त्रवासादासादयद दुर्भगतामतीव ।                     |          |
| वानाय सैवार्थिषु वस्तुपार !, स्थिता तवाऽऽस्ये सुभगीवभ्व              | ॥ २९ ॥   |
| बात्यहता मन्त्रियम् बस्तपाल !, कौतस्कृती स्फुरति धर्मकला तर्वयम् ! । |          |
| बत कहि चित्र विमुखतासपनीय पृष्टा, पीठामि (नि?) पश्यास न मागणमण्डलस्य | 11 30 11 |
| विजगति बशसस्ते तस्य विस्तारभाजः, कथमिव महिमानं वृमहे वस्तुपारु !।    |          |
| सपदि यदन्भावस्फारितस्फीतमृर्तिर्विधुरगिरुदराति राहुमाहुस्तमङ्गम्     | ॥ ३१ ॥   |
| बाणे गीर्वाणगोष्टी भजति भगवति ब्रह्मम्यं प्रपन्ने,                   |          |
| न्यासे विद्यानिवासे कल्प्यति च कलां कैशकीं कालिदासे।                 |          |
| माघे मोघां मघोनः सफलयति दैशं वोऽच वाग्देवतायाः,                      |          |
| सोऽयं धात्रा धरिच्यां निवसनसदनं प्रस्तुतो वस्तुपारुः                 | ॥३२॥     |
| वंशीयान् परिज्ञसदर्शनपथः माप्तः परं तानवं,                           |          |
| रोहन्मोहतया तया हतपरिस्पन्दोऽतिमन्दोधमः।                             |          |
| श्रीमन्त्रीश्वर वस्तुपाल ! भवतो हस्तावलम्बं चिराद्,                  |          |
| धर्मः प्राप्य महीं विहर्तुमधुना धत्ते पुनः पाटवम्                    | ॥ ३३ ॥   |

### ॥ इति नागेन्द्रगच्छीयश्रीउदयप्रभसुरिकृता वस्तुपालस्तुतिः॥



१ प्रस्थात्योत्तरार्थिमदं मुकृतकीर्तिककोकिन्यां १०५ तमकोके ॥ २ वृष्टिक मैर्मुकैमीकिकिमिकं मुक्ति यहारे विकासिनीभूषणम् स्कृतकीर्तिककोकिन्याम् ॥ ३ प्रयमिदं धर्मान्युदयनप्रधर्मधान्ते वर्तते ॥ ४ प्रवाहिदं पुरातनप्रवन्यसंग्रहगतवस्तुपालप्रवन्धे १४८ तमं सोमेश्वरदेवोक्तितवोक्तिकितं वर्तते ॥ ५ मध्यति प्रस्तावप्रवन्यसंग्रहे ॥ ६ प्रात्ति का प्रस्तावप्रवन्यसंग्रहे ॥ ७ हतां साम् प्रस्तावप्रवन्यसंग्रहे ॥ ८ प्रयन्ति । अर्थान्यस्यम्यस्यस्यम्यस्यस्य वर्तते ॥

# वतीयं परिशिष्टम्

### मलधारिश्रीनरचन्द्रसूरिसुत्रिता

### वस्तुपालप्रशस्तिः।

| भवभान्तिश्रान्तिव्यपनयनदीष्णामृतसरःसनाभिः श्रीनाभिप्रभवजिननाथः प्रथयतु | H  | 2 | 11 |
|------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
| श्रीप्राग्वाटकुलेऽत्र चण्डपसुताचण्डप्रसादादभ्त्,                       |    |   |    |
| पुत्रः सोम इति प्रसिद्धमहिमा तस्या <b>धराजोऽक्र</b> जः।                |    |   |    |
| तस्माटख्णिग-मछदेवसचिवौ श्रीवस्तुपालस्तथा,                              |    |   |    |
| तेजःपाल इति श्रुतास्तनुभुवश्चत्वार एतेऽमवन्                            | 11 | 3 | 11 |
| चेतैः किं कलिकाल ! सालसमहो ! किं मोह ! नो हस्यते !,                    |    |   |    |
| तृष्णे ! क्रूष्णमुखाऽसि किं १ कथय किं विघ्नौष ! मोघो भवान् !।          |    |   |    |
| ब्र्मः किं नु सखे ! न खेलति किमप्यस्माकमुज्जृम्भितं,                   |    |   |    |
| सैन्यं यत् किल वस्तुपालकृतिना धर्मस्य संवर्मितम्                       | #  | ŧ | n  |
| दुैर्गः स्वर्गगिरिः स कल्पतरुमिर्भेजे न चक्षुष्पथे,                    |    |   |    |
| तस्थी कामगवी जगाम जलघेरन्तः स चिन्तामणिः।                              |    |   |    |
| कालेऽस्मिन्नवलोक्ये याचकचम् तिष्ठेत कोऽन्यस्ततः,                       |    |   |    |
| स्तुत्यः सोऽस्तु न वस्तुपालसुकृती दानैकवीरः कथम् !                     | 11 | 8 | Ħ  |
| स भीजिनाचिपतिधर्मधराधुरीणः, स्डाब्यास्पदं कथमिवास्तु न वस्तुपालः ?।    |    |   |    |
| श्री-शार्दा-सुकृतकीर्तिमयत्रिवेण्याः, पुण्यः परिस्फुरति जक्रमसक्रमो यः | 11 | 4 | Ħ  |
| स्वच्छन्दं हरिशक्करः स भगवान् यत्कीतिविस्पूर्तिमि-                     |    |   |    |
| विभद् भस्मकृताक्ररागमिव तद् भूतेशमूतं वपुः ।                           |    |   |    |
| सर्वाकं घटितां गिरीश्वरसुतां दुग्धाञ्चिपुत्री जवाद्,                   |    |   |    |
| व्याकृतां च सहस्तताळहसितैर्वेळक्यमध्यापयत्                             | 11 | Ę | H  |
| दायादा कुमुदाविलिविंचिकलेशेणी सहाध्यायिनी,                             |    |   |    |
| संश्रीची सुरसिन्धुवीचिविततिकी चन्द्रिका।                               |    |   |    |

<sup>े</sup> १ पश्चिमं नरचन्द्रस्रिनाम्ना निर्दिष्टं प्राचीनलेखसंग्रह् माग २ मध्ये १९ संख्यगिरिनारशिकालेखे प्रथम-पश्चिमा वर्तते ॥ १ वद्यमदं नरचन्द्रनाम्ना निर्दिष्टं प्राचीनलेखसंग्रह् माग २ मध्ये ४२ संख्यगिरिनारसर्वशिकालेखे पश्चमपश्चतमाऽपि दश्यते ॥ ३ 'क्य यस्य कदणं तिष्ठेत कोऽन्यः स्वतः पुण्यः सोऽस्तु गिरिनारकिकालेखे ॥

श्रीतांशुः सहपांशुखेलनसुहृत् सब्बचारी हरः, पालेयादिवटी च कौतुकनटी यस्कीर्तिवामभुवः

11 6 11

11 30 11

मतापस्वाद्वेतं रिपुनृपतिस्रक्ष्याः क्षणिकतां, विसं नित्यां सष्णां (१) गिरिश्चगिरिगौरस्य यशसः । क्रमो उनेकान्तत्वं महिम निजबुद्धेश्च द्रधता, वितेने येनाऽऽत्मा किल सकलसहर्श्वनमयः 11 5 11

प्रेयस्यपि न्यायविदाऽप्यनेन, दोषं विनाऽहं निहिताऽस्मि दूरे !

इतीव दोषाद् गुणरत्नकोशं, यस्यारिभिर्माहयते स्म कीर्तिः 11 9 11

भतापतपनी यस्य, भतपनवनीतले । विपक्षवाहिनीसङ्गभारानीराण्यशोषयत् 11 09 11

येनारिनारीनेत्रान्मःसंन्मारोद्वारसंभृतम् । विश्वसौरभ्यकृत्रके, यशःकुसुमपादपम् 11 99 11

ममन्ती मृशमन्यायतपनोत्तापिताऽधुना । न्यायरुक्ष्मीर्विश्रश्राम, यद्भुजादण्डमण्डपे # 53 #

स वैकुष्ठः कुष्ठः कल्लपथिषणः सोऽपि घिषणः, कतारम्मः अन्मुर्न तिमिरहरः सोऽपि मिहिरः । परामारोद्धारे वचनरचनायां परपुरस्थितिप्छोषे दोषोदयविदलने चास्य पुरतः 11 83 11

रणे वितरणे चात्र, शक्केंबंकेश वर्षति । अमित्र-मित्रयोः सद्यो, भिक्कते हृदयावनिः 11 88 11

इमां समयवैषम्याद् , अञ्चन्तीं गुर्जरक्षितिम् । दोर्दण्डेनोद्धरन् वीरः, सेष शेषं व्यशोषयत् ॥ १५॥

एैतस्मिन् बसुधासुधानरुघरे श्रीवस्तपाले जग-

जीवातौ सचयोचयैनवनवैनेक्तन्दिवं वर्षति ।

जास्तामन्यजनो धनोज्झितशक्षिज्योत्नाच्छवरगद्वणो-

द्वतरच दिगम्बराचपि यशोवासोभिराच्छादितम् 11 88 11

विधिस्मिन्निप वस्तुपाल ! जगति त्वत्कीर्तिविस्फूर्तिभिः, श्वेतद्वीपति कालिकाकलयति स्वमालिकानां मुखम्।

यपैस्तावककीर्तिसौरभमदान्मन्दारमन्दादरे.

वर्गे स्वर्गसदां सदा च्युतनिजव्यापारदःस्यैः स्थितम् 11 09 11

· भाग्यणुः किमसावस्तु, वस्तुपालः स्तुतेः पदम् । येनार्थ-कामावप्येतौ, धर्मकर्मकृतौ कृतौ 11 35 11

तमःसर्वाजीने प्र[म]दरूहरीनर्तितमुनं, मुजद्रीभिगीते जितसितकरे यस्य यशसि ।

कार:कोडकीडदरणिमरभुमोऽपि मजते, मुजक्केशः क्केशव्ययमुद्यदानन्दमुद्दितः 11 25 #

यधात्रास तुरज्ञनिष्द्ररख़रैः क्षोणीतलं ताडितं.

कम्पः सम्पद्माससाद इदये किन्तु प्रतिक्ष्माभृताम् ।

उद्भतानि रजांसि मांसलतमान्याकाशमाशिश्रियु-

स्तेषामेवं मुखावनौ पुनरहो ! माकिन्यमुन्मीकितम् काले यत्सन्नदण्डे रिपुकरटिशिरःस्यन्दसिन्द्रपूरैः.

सन्ध्याबन्धं दधाने विरचितमुचितं मौक्तिकैस्तारकत्वम् ।

र **श्रीसारीक्वारसम्बद्धाः** अती ॥ २ पद्यमिदं नरचन्द्रनाम्ना निर्दिष्टं प्राचीनकेवासंबद्ध साम १ सच्छे े विकार विकित्तरसाकिकालेकी सामगण्यतयाऽपि वर्तते ॥ ३ पद्मिक् धर्मान्त्रदसमहाकाव्यस्थीरकेक्वे-WHO WEED H

श्रीतज्योतिः प्रकाशं तदनु समुदितं तथशो येन तेने, शश्रीहिस्तारिराकारजनिमहमहो । विश्वतो विश्वमेतत् ॥ २१॥

चण्डांशोरपि चण्डतामगमयद् यस्य प्रसामीदयः,

शीलांकोरिप शीतमानमभजव् यस्य प्रसादोत्सवः।

ब्रह्मास्वादनतोऽपि तोषमपुषद् यस्यावदातं यश-

स्तल्लोकोत्तरमस्य कस्य वचसां पात्रं चरित्राद्भृतम् ?

11 22 11

यस्मिन् धर्मे पुरस्कृत्य, विपद्भयो रक्षति क्षितिम् । जने जन्यमजन्यं च, द्वयमप्राप्यतां गतस् ॥ २३ ॥

तस्मिन् काञ्चनकोटिभिः प्रणयिनां दारिद्यमुद्राद्वहि,

व्यक्तं काञ्चनशैक्रलण्डनविधावालण्डलः शक्कितः।

भाग्यत्वेव निदेशतोऽस्य तदयं राज्ञा सस्रः सदा,

11 28 11

नक्षत्रैः परिवारितश्च परितोऽप्यवाप्यमुं रक्षति

नमस्ये निर्वृष्टाः शरदि नहि वर्षन्ति जलदाः, फलवातैराचैर्न खलु फलवृक्षाश्च फल्नः । प्रदुग्धा वा गावः पुनरपि न दुग्धानि ददते, कदाऽप्येतस्योचैर्न तु वितरणे श्राम्यति मतिः ॥ २५॥

दीर्पः स्फूर्जिति सज्जकज्जलमरुः सेहं मुहुः संहरितन्दुर्मण्डलवृत्तसण्डनपरः प्रदेष्टि मित्रोदयम् ।

स्र: क्रेंकरः परस्य सहते तेजो न तेजस्विनस्तत् केन प्रतिमं बुवीमहि महः श्रीवस्तुपालाभिश्वस् ॥२६॥

॥ इति मलधारिश्रीनरचन्द्रसृरिकृता श्रीवस्तुपालप्रशस्तिः॥

रू पद्मिषं नरचन्त्रवास्ना निर्दिष्टं प्राचीनलेखसंग्रह भाग २ मध्य ३९ संस्थिपिरनारसस्वशिक्षाकेखे चतुर्य-चक्कमा, प्रस्तमञ्ज्ञकार्यमहमतवस्तुपाळप्रवन्धे २३९ तमं सोमेश्वरदेवीकितयोक्रिकितं च वर्तते ॥ २ क्रूरत्वरः गिरिनारमिकाकेखे पुरासनप्रवन्त्रवांग्रहे च ॥ ३ वक्किम श्राक्षित्रं श्री गिरिनारमिकालेखे ॥

# चतुर्थं परिशिष्टम्

### मलघारिश्रीनरेन्द्रप्रभस्रितिर्मिता

## वस्तुपालप्रशस्तिः ।

#### 

| स मङ्गळं वो वृषभञ्जजः कियाज्जटावलीसंविलतांसमण्डरुः ।                     |       |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|
| यदीयमक्कं किल सर्वमक्कलाश्रितं प्रमोदाय न कस्य जायते !                   | ti    | 8  | 11 |
| सम्बमुन्म्रूचितुं सुरद्वहः, सन्ध्यासमाधौ चुलुकीकृतेऽम्भसि ।              |       |    |    |
| स्वयम्भुवा यः सस्त्रे भटाप्रणीः, समप्रशक्तिः स चुढुक्य [इ]त्यम्त्        | 11    | २  | 11 |
| तदन्वयाम्मोि विविधुर्विधूत्विरोधिमूलोऽजनि मृलराजः।                       |       |    |    |
| न कापि दोषोक्तिरम्तु यस्य, यश प्रकाशैर्विशदेऽपि विश्वे                   | 11    | 3  | 11 |
| य(त)स्यात्मभूः समभवद् भुजदण्डचण्डश्रामुण्डराज इति राजकमौिकरत             | नम् । |    |    |
| भ्वष्ठभस्तदनु व्रष्ठभराजदेवस्तन्नन्दनो सुदसुदश्चितवान् प्रजानाम्         | U     | 8  | H  |
| तस्यानुजन्मा समभूत् परस्रीसुदुर्हभो दुर्हभराजदेवः।                       |       |    |    |
| वभूव भीमो रणम्मिभीमस्ततोऽपि सीमा जगतीपतीनाम्                             | H     | 4  | 11 |
| तदात्मजः संयति रूब्धवर्णः, कर्णोऽभवत् कर्णसमप्रतापः।                     |       |    |    |
| श्रीसक्रमाद् वीररसोऽपि यस्य, बभार शृक्रारमयत्वमेव                        | H     | Ę  | 11 |
| स्नुस्तदीयोऽजिन वैरिवीरद्विपेन्द्रसिंहो जयसिंहदेवः।                      |       |    |    |
| नवेन्दुकुन्दबुतिभिधीरत्रीं, यः कीर्तिमुक्ताभिरलञ्चकार                    | 13    | હ  | 11 |
| अयं हि राकासुविलासकौतुकी, रिपुस्तदस्यास्तु विपर्ययोऽधुना ।               |       |    |    |
| इतीव यो मालवमेदिनीश्वरं, चकार काराविनिवेशदुःस्थितम्                      | 11    | 1  | 11 |
| ततोऽभवत् कीर्चिलतालवालः, कुमारपालः क्षितिपालभास्वान् ।                   |       |    |    |
| यस्य प्रतापः शिशिरेऽप्यरीणां, स्वेदोदबिन्दूनिकांश्यकार                   | 1     | 9  | 11 |
| उदम्रतेजः सुकृतैकमन्दिरं, धराधरेन्द्रः स गिरामगोचरः।                     |       |    |    |
| व्यथत यः शत्रुफलत्रमण्डली, महीमरोषीं च विहारम्पणाम्                      | 11 4  | 0  | U  |
| तस्माद मुद्रजयपाल इति क्षितीक्षः, प्रत्यर्थिपार्थिवकुल्प्रलयाश्रयाद्यः । |       |    |    |
| श्रीमृतराज इति वैरिसमासराजिनव्याजिविकमनयस्तनयस्तदीयः                     | 11 8  | 18 | 11 |
| बन्धुः कनीयान् विजयी तदीयः, श्रीमीमदेवोऽस्ति महीमहेन्द्रः।               |       |    |    |
| प्रवासदायिन्यपि वैरिवर्गी, वभव यस्मिन बनाभिकाषी                          | n ı   | 2  | is |

| त्रियं चौत्तुक्यानां प्रकृतिमतिमेदेन विवशां, वशीकृत्याऽगुष्मिससमविनिवेशा[म]कृत वः ।              |    |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------|
| स नेताञ्जीराजः सममनदिहैनान्ययवरे, वरेण्यश्रीशासांणरहैतसुमटः                                      | H  | 59   | 11    |
| भ्यांस एव प्रथितप्रतापा, मशस्वनस्तस्य स्ता वभृद्यः।                                              |    |      |       |
| मदीप्यते तेषु जयी जिनिद्ररुद्रमसादो लयगप्रसादः                                                   | H  | 18   | a     |
| अपास्य शौण्डीर्थमदं परेषां, यद्विकमो मानसमध्युवास ।                                              |    |      |       |
| तदक्कतानां च हन्नो विकृष्य, वलान् विकासान् विदयेऽश्रुवारि                                        | 11 | 24   | Ħ     |
| तमन्दनः कुछुदकुन्दनिमैर्यशोभिर्विधानि वीर्यवली धवलीकरोति ।                                       |    |      |       |
| यद्विकमः कमनिरस्तसमस्तशत्रुर्मन्येऽच ताम्यतितमामहितानपस्यन्                                      | H  | 88   | H     |
| चित्रं विवस्यमपि यस्प्रतापः, प्रचण्डमातिण्डमहोमहीयान् ।                                          |    |      |       |
| विरोधिवर्गस्य निसर्गसिद्धं, अजामहोष्माणमपाकरोति                                                  | 11 | 10   | H     |
| ₹ <b>त</b> ₩—                                                                                    |    |      |       |
| प्राग्वाटवंशध्वजकरूपकीर्तिः, श्रीचण्डपः सण्डितचण्डिमाऽभृत् ।                                     |    |      |       |
| उवास यस्मिन् गुणवारिराश्ची, चिराय लक्ष्मीप्रभुरेव धर्मः                                          | II | १८   | 11    |
| गुणौषहंसालिसरोजषण्ड <b>ञ्चण्डप्रसादो</b> ऽस्य सुतो बमूब ।                                        |    |      |       |
| यत्कीर्तिसौरभ्यतरिक्कतानि, जगन्मुदेऽचापि दिगन्तराणि                                              | H  | १९   | H     |
| पत्युर्नदीनामिन विश्वनन्दनो, वभूव सोमोऽस्य सुतः कलानिषिः।                                        |    |      |       |
| एकाऽपि                                                                                           | 11 | २०   | H     |
| आञ्चाराजः शस्यपीस्तस्य स्नुर्जज्ञे विज्ञश्रेणिसीमन्तरत्नम् ।                                     |    |      |       |
| येनाऽऽतेने [न] क्वचिद् वालसङ्गश्चित्रं चक्रे नाप्यलीकप्रसक्तिः                                   | 11 | २१   | Ħ     |
| तस्याऽभवित्रमेलकर्मकारिणी, द्वमारदेवीति सधर्मचारिणी।                                             |    |      |       |
| अस्त सा मीतिरिवातिवाञ्छितप्रदानुपायां श्रवुरस्तनूरुहान्                                          | 11 | 22   | H     |
| <b>ख्णिमः प्रथ</b> मस्तेषु, म <b>ळदे</b> वस्ततोऽपरः । वस्तुपालः सुधीरस्मात् , तेजःपालोऽथ धीनिषिः | 11 | 23   | tt    |
| वंशश्रीमौलियम्मिलं, मळदेवं कथं स्तुवे !। यस्य धर्मधुरीणस्य, विवेकः सारशीयते                      |    | 38   |       |
| सरस्वतीकेलिकलामरालः, स वस्तुपालः किमु नाभिनन्यः !।                                               |    |      |       |
| जिताः पदन्यासमनन्यतुरुयं, वितन्वता के कवयो न येन ?                                               | II | २५   | H     |
| दानं दुर्गतबर्गसर्गळिकतव्यत्यासवैहासिकं, शौण्डीर्यं भुजदण्डचिण्डमकथासर्वद्ववं विद्विषास्         |    | 11   |       |
| <b>इदिर्कर दिगन्तम्बळ्युवामाकृष्टिविद्या श्रियां, कस्यासौ न जगत्यमात्यतिलकः श्रीवस्तुपालो</b>    |    |      | रद्या |
| तेजः वाद्यः सविवतिलको नन्दताद् भाग्यभूमिर्यस्मित्रासीद् गुणविटपिनामन्यपोहः [ परो                 |    |      |       |
| यच्छायाद्य त्रियुवनवनपेश्चणीषु पगरूमं, प्रकीडन्ति प्रसुमरमुदः कीर्तयः श्रीसहायाः                 |    | २७   |       |
| धन्यः स बीरचवलः क्षितिकैटभारिर्यस्येदमङ्गुतमहो महिमप्ररोहस् ।                                    |    |      |       |
| दीमोष्णदीधिति-सुपाकिरणमवीणं, मन्त्रिद्धयं किल विलोचनतासुपैति                                     | H  | २८   | 11    |
| विस्यास्त्रैर्वे अशुमीति-विमृति-वपुरा-ऽऽयुवाम् । वस्तुपातः स्थिरे धर्मकर्मण्येव थियं दश          | 1  | २९   | . 11  |
|                                                                                                  |    | Lun. |       |

11 40 11

युग्मम् ॥

अन्तर्भक्तिनिमीलितकरकमलाः कारिता येन

१ श्रीमालवेन्द्रसुमटेन सुवर्णकुम्मानुसारितान् पुनरपि श्रितिपालमन्त्री । श्रीवैद्यमाधवरवेदमनि दर्भवत्यामेकोनविंदातिमपि प्रसमं व्यवस्त ॥ १७५ ॥ उदयमभीयायां सुकृतकीर्तिककोलिन्याम् ॥

| स्वविरोषिनीं शुचिर्धुवग्रुमारञ्चये च वदरकूपे च।                                                                                                                                                         |    |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|
| बस्य प्रयां मण्डयन्, कल्यत्यिकाचिकं तापम्                                                                                                                                                               | 11 | 48   | -  |
| उद्धारानुको यस्य, तीर्थे कासहदामिषे । नामेयमदनं तुद्रं, स्वयमम्बालयं पुनः                                                                                                                               | ll | 42   | H  |
| स्तम्मतीर्थे नगोचुके, धाकि भीमेश्वरस्य यः । शातकुम्ममयं कुम्भं, केतने चाध्यरोपयत्                                                                                                                       | tt | 43   | n  |
| तत्र क्रोकाकृतिं दोकाकालां घोतीं च मेखलाम्। यो वृषं च तुषारांशुकान्तिकल्पमकल्पमत्                                                                                                                       | u  | 48   | II |
| यः स्फुरन्मेदुरामोदे, तस्य गर्भगृहोदरे । मूर्ती न्यवेशयद् धीमानात्मनश्चानुजस्य च                                                                                                                        | H  | ष्ष  | 11 |
| तस्य जगत्यां प्रीत्ये, लिलतादेण्याः स्ववलभाया यः।                                                                                                                                                       |    |      |    |
| स्त्रयति स्म पवित्रां, वटसावित्रीसदनसहिताम्                                                                                                                                                             | 11 | 48   | H  |
| किं च कारयता तत्र, तक्रविक्रयवेदिकाम्।                                                                                                                                                                  |    |      |    |
| स्वस्य मकटिता येन, कृत्या-ऽकृत्यविवेकिता                                                                                                                                                                | 11 | 40   | Ħ  |
| उद्भृत्य वैद्यनाथस्य, वेश्म योऽत्रेव मण्डपे। मूर्ति श्रीमह्वदेवस्य, शस्यकीर्तिरतिष्ठिपत्                                                                                                                |    | 46   | -  |
| पुण्यं प्रतापसिंहस्य, यः स्वपौत्रस्य वर्धयन् । तत्रैव रचयामास, ध्वस्तप्रीप्मातपां प्रपाम्                                                                                                               | 11 | 48   | 11 |
| प्रभूतमृतराजस्य, यशोराजस्य मन्दिरम् । रम्यं निर्मापयामास, कीर्तीनां वासवेश्म यः                                                                                                                         | 11 | 80   | 11 |
| असी ग्रुवनपालस्य, शिवाय शिवमन्दिरम् । अस्थापयत् समं रम्येर्दशभिर्देवतालयैः                                                                                                                              | H  | 48   | 11 |
| ता विकास विकास का स्था का स्था कि साम स्थापि कि साम | 11 | 63   | H  |
| पश्च पौष्धशास्त्रश्च, तत्र येन वितन्वता । पञ्चोत्तरविमानश्रीपात्रमात्मा व्यतन्यत                                                                                                                        | Ħ  | ६३   | 11 |
| पुण्यायाऽजयसिंहस्य, रोहडीजिनधामि यः । नाभेयमतिमां तस्य, मृतिं च निरमापयत्                                                                                                                               | 11 | 88   | 11 |
| बहैवाष्टापदोद्धारं, श्रीञ्चालिगजिनालये । लक्ष्मीधर[स्य] पुण्यार्थमुपकारी चकार यः                                                                                                                        | 11 | Ęų   | 11 |
| तंत्रेकं राणकश्रीमद्म्बद्धस्य तथाऽपरम् । पुण्यार्थं वैरिसिंहस्य, यस्तीर्थेशं न्यवीविशत्                                                                                                                 | II | 44   | H  |
| श्रीकुमारविद्वारेऽत्र, दुत्रारातिनतकमौ । पार्श्वनाथ-महावीरौ, प्रीत्या यः प्रत्यतिष्ठिपत्                                                                                                                | Ħ  | Q to | U  |
| प्रामेऽर्कपालितकनामि जिनेश्वरस्य, वीरस्य मन्दिरमुदारमकारि येन ।                                                                                                                                         |    |      |    |
| भृतेश्चवेदम च मनोहरमध्वनीना, संजीविनी तपनतापरिपुः प्रपा च                                                                                                                                               | 11 | E C  | 11 |
| येनात्रैव वियच्तुम्बिवीचिवाचालकूलम्ः । कासारः कारयाश्वके, क्षीरनीरिवनन्थवः                                                                                                                              | It | 49   | H  |
| मन्येऽस्मिन्नमृताम्बुदेन ववृषे पीयूषवर्षेर्मुहुः, केनाप्येतदवश्यमम्बरसरित्पक्केरुहैः पूरितम् ।                                                                                                          |    |      |    |
| व्यक्तं त्रसञ्जतामराचकुलजैः कींणे मरालैरिदं, तेनैतस्य न वस्तुपालसरसः स्तोतुं गुणानीश्म                                                                                                                  | è  | 1190 | >  |
| वलस्यां पुण्यकस्यश्रीः, प्रासादो वृषभप्रभीः । येनोइप्रे मुदा मलुदेवस्य सुकृतश्रिये                                                                                                                      |    |      |    |
| रुखितादेच्याः परन्याः, सुकृताय जिनेन्द्रभवनभासि तटम् ।                                                                                                                                                  |    |      |    |
| तत्र नवकमरूखितं, लिलतसरः कारितं येन                                                                                                                                                                     | 11 | ७२   | H  |
| क्रमुख्यनगोत्सक्के, श्रीयुगादिजिनेश्चितुः । कार्तस्वरमयं रम्यं, पृष्ठपद्वमतिष्ठिपत्                                                                                                                     | u  | Fe   | II |
| तस्येबाऽऽदावि मोश्येत्यमवेदो येन वामतः । सुव्रतस्वामिनं न्यस्य, भृगुक्तच्छविम् वणम्                                                                                                                     |    |      |    |
| बीरं दक्षिणतः सत्यपुराचीशं निवेश्य च ।                                                                                                                                                                  |    |      |    |
| तदन्ते मारती देवी, विधाराध्या न्यवीयत ॥ ७५॥                                                                                                                                                             | 3  | मम्  | 11 |
| तत्रैवाकारबंद घाति, काश्चनान् मण्डपत्रये । पौत्रप्रतापसिंहस्य, श्रेयसे करुशानसौ                                                                                                                         |    |      |    |

स्तोतुं नामिनरेन्द्रनन्दनगुणान् गोत्रं च कीर्ति समं, व्याहारं सचिवारविन्दतरगेरेतस्य दानान्तुभेः । यत्रीयास विकल्बरोधवमुली प्रीत्येव देवीन्दिरा, तद् वेनास्य विभोरकार्यत पुरो हक्यारणं तोरणम् ॥७७॥ अनेव शैले रचयाचकार, मनोजगाखण्डलगण्डपं यः। मबान्ति वैलक्ष्यमवेक्ष्य यस्य, लक्ष्मी सहस्राक्षदशोऽप्यवश्यम् 11 Se तत्र रैनतकाणीशः, ममुख स्तम्मनेश्वरः । वस्तुपाले विष्टत्येव, प्रीतिमागत्य तस्पतुः 11 90 11 श्रीवस्तुपालस्य कथाऽतिमक्त्या, नेमिः समाकृष्यत ? कौतुकं नः । इतीव तस्मिष्णवलोकना-जन्दा-प्रदास-भाग्याः सममन्युपेयुः 11 60 11 तनाऽऽरमस्यामिनो वीरघवलस्य घरापतेः । स्वर्द्विपामद्विपारूढां, मूर्ति स्थापयति सा यः ॥ ८१ ॥ अत्रैव श्रमुख्यकौरूमौस्रौ, नन्दीश्वरद्वीपगतान् जिनेन्द्रान् । तस्यानुजः स्थापयति स्म तेजःपास्त्राभिधानो यशसां निधानम् 11 63 11 वर्मस्थानमिदं विक्रोक्य जगतामानन्दकन्दोद्यप्राष्ट्रकल्पमनल्पसम्प्रमभराञ्चन्दीश्वराख्यं जनः । तेजायाख्यकांसि मांसङ्सं गायन् मुहुर्गायते, मन्ये नृतनवस्तुसंख्ववक्रोद्भृतां प्रमृतां मुदम् ॥ ८३ ॥ अनुपमदे व्यास्तेन, स्वमेयस्याः प्रमृतसुकृताय । आदिजिनेश्वरपुरतो, विद्षेऽनुपमासरश्च नवम्। 11 83 11 विशेषके रैचतकस्य मुमृतः, श्रीनेमिचैत्ये जिनवेशमसु त्रिषु । श्रीवस्तुपालः प्रथमं जिनेश्वरं, पार्श्व च वीरं च मुदा न्यवीविशत् 11 64 11 तदन्तिके च निःशेषष्ठरा-ऽसुरनिषेविताम् । कारयामास यः काव्यकामधेनुं स्वरस्वतीम् बेनाऽइलमः स्वपत्न्याश्च, स्वस्य मातुः कनीयसः। तद्भार्यायाश्च श्रीवेयचैत्येऽकार्यन्त मूर्तयः ॥ ८७ ॥ जिनका भवने येन, मूर्तिः स्वस्यानु जस्य च । जगन्नेत्रसुधावृष्टिः, कारिता चारिमास्पदम् ॥ ८८ ॥ तदीये क्रिलरे नेमि, चण्डपश्रेयसे च यः । मूर्ति रम्यां तदीयां च, मछदेवस्य च व्यवात् ॥ ८९ ॥ चण्डप्रसादपुण्यं वर्द्धियतं योऽवलोकनाभिखरे । स्थापितवान् नेमिजिनं, तन्मृतिं स्वस्य मृतिं च 11 90 11 प्रयुक्तिस्तरे सोमधेयसे नेभिनं जिनम् । सोममूर्ति तथा तेजःपालमूर्ति च योऽतनोत् ॥ ९१ ॥ यः शाम्बश्चिखरे नेमिजिनेन्द्रं श्रेयसे पितः ..... तन्मूर्ति च, कारयामास भक्तितः 11 52 11 वसापये जगत्यां, भवनाम्नः शूकिनो भवनमतुक्रम् । उद्धरति स्म विवेकी, तेजःपालस्तद्युजन्मा 11 53 11 पुरतः कास्त्रमेषस्य, क्षेत्रपारुस्य कारितः । अधिनोर्मण्डपस्तत्र, तेनैव मतिशास्त्रिना 11 88 11 भीतो बन्नापश्चिव पुरा यद् ददौ तापसानां, सङ्घः किञ्चित् तदिदमधुना प्रापितं तैः करत्वम् । मामोद्धारादिक्षकमपि तन्मोचयामास तेभ्यस्तेजःपातः सकृतकृतवीर्वस्तुपातानुजन्मा 11 94 11 स्वबंदयम् तिमिः श्रीमक्मिनाथेन चान्वितः । मुखोद्बाटनकस्तम्मे, वस्तुपालेन निर्ममे 11 84 11 अञ्चाराजस्य पितुः, वितामहस्यापि सोमराजस्य । मूर्तियुगमत्र मन्त्री, व्यवापबत् तुरगपृष्ठस्यम् ॥ ९७ ॥

द्वारे यत् किल दक्षिणामनुगतं यच प्रतीच्यां स्थितं,

यत् कौनरदिगाश्रितं च सदनं श्रीनेमिनाथप्रमोः ।

कामं मण्डयित स्म तानि सचिनोत्तंसः स वेस्तोरणे—

ईष्टिस्तद्विभनं विभाव्य जगतो नान्यत्र विश्राम्यति ॥ ९८॥

गुरुः कुलेऽस्य नामेन्द्रगच्छव्योमार्यमाऽभवत् । श्रीमहेन्द्रप्रभः श्रीमान्, श्वान्तिद्विरिस्ततः श्रुतः ॥९९॥

आनन्दा-ऽमरस्री, तदीयगच्छाव्यिकौस्तुभप्रतिमौ ।

तदनु हरिमद्रस्रिः, शमरत्नमहोदिषः समभूत् ॥ १००॥

तस्यदे विजयसेनस्रयः, पूरयन्ति कृतिनां मनोरथान् ।

बस्तुपालजिनविम्बपद्वतिर्जुम्भते जगति यत्रतिष्ठिता ॥ १०१॥

अत्यद्भुतैः कृत्यशतैरजसं, योऽसाधयद्धर्ममतुल्यकर्म ।

श्रीवस्तुपालः सचिवावतंसः, प्रकस्पतां कल्पशतायुरेषः ॥ १०२ ॥

यो बिद्धद्भिरप्येवं स्तूयते—

त्यागाराचिनि राघेयेऽप्येककर्णैव भूरम्त् ।

उदिते वस्तुपाले तु, द्विकर्णा वर्ण्येतेऽधुना ॥ १०३॥

जज्ञे हर्षपुरीयगच्छतिलकः श्रीमन्द्वनीन्दुप्रभुदेवानन्दगुरुस्ततस्तदपरः स्रिश्च देवप्रभः।

तच्छिष्यैर्नरचन्द्रस्रिगुरुभिर्दत्तपतिष्ठोदय
स्तामेतामतनोत् प्रशस्तिमतुलां स्रिनेरेन्द्रप्रभः ॥ १०४॥

॥ इति मन्त्रीभ्वरबस्तुपालप्रशस्तिः श्रीनरेन्द्रप्रमसूरिविरचिता ॥



# पश्चमं परिशिष्टम् ।

#### मलघारिश्रीनरेन्द्रप्रभसुरिविनिर्मिता

## वस्तुपालप्रशस्तिः।

| स्वस्ति श्रीविक्ताकाय, वस्तुपालाय मन्त्रिणे । यद्यशःशशिनः शत्रुदुष्कीर्त्या शर्वरीयि | तम् ॥ १ ॥ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| शौण्डीरोऽपि विवेकवानपि जगत्राताऽपि दाताऽपि वा,                                       |           |
| सर्वः कोऽपि पथीह मन्थरगतिः श्रीवस्तुपालाश्रिते।                                      |           |
| स्वज्योतिर्देहनाहुतीकृततमःस्तोमस्य तिग्मधुतेः,                                       |           |
| कः शीतांशुपुरःसरोऽपि पदवीमन्वेतुमुत्कन्थरः ?                                         | 11 2 11   |
| श्रीवस्तुपालसचिवस्य यशः प्रकाशे, विश्वं तिरोद्धति धूर्जिटिहासमासि ।                  |           |
| मन्ये समीपगतमप्यविभाव्य हंसं, देवः स [प] झवसतिश्वलितः समाघेः                         | 11 % 11   |
| बीस्तवं वस्तुपालस्य, वेत्ति कथारिताद्भुतम् !। यस्य दानमविश्रान्तमर्थिप्वपि रिपुण्वपि | 11 8 11   |
| शून्येषु द्विषतां पुरेषु विपुरुज्वालाकरालोदयाः,                                      |           |
| स्तेलन्ति स्म दवानलच्छलभृतो यस्य प्रतापामयः।                                         |           |
| जुम्भन्ते सम च पर्वगर्वितसितज्योतिःसमुत्तेकिते,                                      |           |
| ज्योत्स्नाकन्दरूकोमलाः शरवणव्याजेन यत्कीर्तयः                                        | 11 4 11   |
| कुन्दं मन्दपतापं गिरिशगिरिरपाहङ्कतिः साश्रुविन्दुः,                                  |           |
| पूर्णेन्दुः सिद्धविधुरिमा पाञ्चजन्यः समन्युः।                                        |           |
| शेषाहिनिविशेषः कुमुदमपमदं कौमुदी निष्प्रमोदा,                                        |           |
| क्षीरोदः सापनोदः क्षतमहिम हिमं यस्य कीर्तेः पुरस्तात्                                | 11 8 11   |
| यस्योवीतिलकस्य किन्नरगणोद्गीतैर्यशोभिर्मुहुः,                                        |           |
| स्मेरद्विस्मयलोलमौक्षिवगलबन्दामृतोज्जीविनाम् ।                                       |           |
| सृष्टिनीभवदीहशी मम न मेऽप्यवाप्येति गां,                                             |           |
| मुण्डमन्यरिणद्वभातृशिरसां शन्मुः परं पिप्रिये (!)                                    | 11 0 11   |
| राकाताण्डवितेन्दुमण्डलमहःसन्दोहसंवादिभि-                                             | •         |
| र्यत्कीर्षिपकरैर्जगत्रयतिरस्कारैकदेवािकिमिः ।                                        |           |
| अन्योन्यानवस्रोकनाकुस्तियोः शैसात्मजा-शुस्तिनोः,                                     |           |
| क त्वं क त्वमिति प्रगल्भरभसं वाची विचेरुर्मिशः                                       | 11 2 11   |

र् प्रथमितं नरेन्द्रस्रिनाम्ना निर्दिष्टं प्राचीनलेखसंप्रह माग २ मध्ये ४९ संस्थिपिरिनारसरक्षिकालेखे बहुर्भेषशस्त्रयाऽपि हस्यते ॥

बादं प्रौदयति प्रवापशिक्तिनं कामं यशःकौमुदीं, सामोदां तनुते सतां विकचयत्यास्यारविन्दाकरान्। अनुसीकुचपश्चवित्रविति निःशेषतः शोषयत्यन्यः कोऽप्युदितो रणाम्बरतले यस्यासिधाराधरः ॥९॥ तसार्षं कृतिभिर्यदेव मुबनोद्धारैकधौरेयतां, विभाणो मृशमच्युतस्थितिरिति मेमोचरं गीयते । यश्च पेम निर्गृकं कमल्या सर्वाङ्गमालिङ्गिते, केषां नाम न जित्तरे सुमनसामौजित्यवत्यो सुदः ॥१०॥

न बस्य रुक्नीपतिरप्युपैति, जनार्दनत्वात् समतां मुकुन्दः ।

कृषियोऽप्युम इति प्रसिद्धि, दधित्रनेत्रोऽपि न चास्य तुस्यः स्वस्ति श्रीवलये नमोऽस्त नितरां कर्णाय दाने ययो—

रम्पष्टेऽपि दिशां यशः कियदिदं बन्दास्तदेताः प्रजाः ।

हट्टे सम्प्रति वस्तुपालसचिवत्यागे करिष्यन्ति ताः,

कीर्ति काञ्चन या पुनः स्फुटमियं विश्वेऽपि नो मास्यति

11 83 11

# 88 #

यस्मिन् विश्वजनीनवैभवभरे विश्वम्भरां निर्भरश्रीसम्भारविभाव्यमानपरमप्रेमोत्तरां तन्वति । प्राणिप्रत्ययकारि केवळमम्द्देहीति संकीर्तनं, लोकानां न कदापि दानविषयं नाप्रार्थनागो चरम् ॥ १३॥

दृश्यन्ते मणि-मौक्तिकस्तबिकता यद्विद्वदेणीदशो,

यजीवन्त्यनुजीविनोऽपि जगतिधन्ताश्मविस्मारिणः।

यष ध्यानमुचः स्मरन्ति गुरवोऽप्यश्रान्तमाशीर्गिरः,

पादुष्यन्त्यमला यशःपरिमला श्रीवस्तुपालस्य ते

11 88 11

काटीरैः कटका-ऽक्नुलीय-तिलकैः केयूर-हारादिभिः, कौशेयैश्च विभूष्यमाणवपुषो यत्पाणिविश्राणितैः । विद्वांसो गृहमागताः प्रणयिनीरप्रत्यभिज्ञाभृतस्तैस्तैः स्वं शपथैः कथं कथमपि प्रत्यायवाश्चिकिरे ॥ १५॥ तैस्तैर्येन जनाय काश्चनचयेरश्चान्तविश्राणितैरानिन्ये मुवनं तदेतद्भितोऽप्येश्वर्यकाष्टां तथा । दानैकव्यसनी स एव सममूदत्यन्तमन्तर्यथा, कामं दुर्भृतिधामयाचकचम् भ्योऽप्यसम्भावयन् ॥१६॥ वागो यद्वश्ववारिवारितजगद्दारिद्यदावानलश्चेतः कण्टककुट्टनैकरसिकं वर्णाश्रमेण्वन्वहम् । सङ्गामश्च समग्रवैरिविपदामद्वैतवैतिण्डकस्तन्मध्ये वसति त्रिधाऽपि सचिवोत्तेष्ठत्र वीरो रसः ॥ १७॥ व्याश्वर्यं वसुवृष्टिभिः कृतमनःकौतूहलाकृष्टिभियिस्मिन् दानधनाधने तत इतो वर्षत्यपि प्रत्यहम् । दूरे दुर्विनसंकथाऽपि सुदिनं तत्किश्चदासीत् पुनर्येनोवीवलयेऽत्र कोऽपि कमलोस्नासः परं निर्मितः ॥१८॥

साक्षाद् त्रक्ष परं धरागतमिव श्रेयोविवर्तैः सतां,

तेजःपास इति मैंतीतमहिमा तस्यानुजन्मा जयी। यो वत्ते न दशां कदापि करितावधामविद्यामयीं,

यं चोपास्य परिस्पृशन्ति कृतिनः सद्यः परां निर्वृतिम्

11 29 11

र पद्मिष्टं गरेन्त्रस्रिनामा प्राचीनलेखसंग्रह माग २ मध्ये ४१ संख्यगिरिनारसरकशिलालेखे प्रथमपद्यतया वर्तते ॥ ३ पद्मिष्टं नरेन्द्रस्रिनाम्ना प्राचीनलेखसंग्रह भाग २ गत ४१ संख्यगिरिनारसरकशिकालेखे द्वितीयपद्यतयाऽपि विद्यति ॥ ३ पद्मिष्टं नरेन्द्रस्रिनाम्ना प्राचीनलेखसंग्रह भाग २ मध्ये ४१ संख्यगिरिनारसरकशिकालेखे द्वादश-पद्यतयाऽपि वर्षते ॥ ४ प्रसिद्धान्य गिरिनारशिकालेखे ॥

सङ्ख्यानः कतुन्यमिरव सततोद्दीमः मतापोऽनरुः,

शृयन्ते स्म समन्ततः श्रुतिस्रुलोङ्गारा वि[वी]नां गिरः ।

मन्त्रीखोऽयमदोवकर्मनिपुणः कर्मोपदेष्टा द्विषो,

होतन्याः फडवांस्त वीरधवलो यज्वा यशोराशिभिः

11 30 H

सान्यः स वीरववलः क्षितिपावतंसः, कैर्नाम ? विक्रम-नयाविव मूर्तिमन्तौ ।

नीवस्तुपाल इति धीरक्छामते जःपालश्च बुद्धिनिलयः सचिवौ यदीयौ

11 38 11

वनन्तमागरम्यः स जयति बली वीर्धवलः, सहालां साम्मोधि भुवमनिशमुद्धर्षुमनसः।

इसी मन्त्रिपडी कमठपति-कोलाधिपकलामदमां विभागौ मुद्रमुद्यिनी यस्य तनुतः

11 22 11

युदं वारिधिरेष वीरधवलः क्माशकदोर्विकमः,

पोतस्तत्र महान् यशःशतपटाटोपो न पीनचुतिः।

सोऽयं सारमरुद्धिरखतु परं पारं कथं न क्षणाद्,

यत्राभान्तमरित्रतां कल्पतः स्वावेव मन्त्रीश्वरौ

H 45 H

स्वैरं भ्राम्यतु नाम वीरधनलक्षोणीन्दुकीर्तिर्दिनं,

पातालं च महीतलं च जलघेरन्तश्च नक्तन्दिवम् ।

षीतिदाखननिर्मलं विजयते श्रीवस्तुपालास्यया,

तेजःपाससमाह्या च तदिदं यस्या द्वयं नेत्रयोः

11 38 11

श्रीमन्त्रीधरबस्तुपालयशसामुखावचैर्वीचिभिः,

सर्वेस्मिन्नपि रुम्भिते धवलतां कल्लोलिनीमण्डले ।

गक्केवेयमिति प्रतीतिविकछास्ताम्यन्ति कामं अवि.

भाग्यन्तस्तनुसादमन्दितमुदो मन्दाकिनीधार्मिकाः

11 24 11

हंही रोहण ! रोहति त्विय मुहुः कि पीनतेयं ! शृणु,

भातः । सम्प्रति वस्तुपालसचिवत्यागैर्जगत् श्रीयते ।

तकास्त्येव ममार्थिकुट्टनकथा प्रीतिदरीकिकरी-

गीतैस्तस्य यशोऽसृतैश्व तदियं मेदस्विता मेऽभिकम्

# 75 #

देवें स्वनिश्व ! कष्टं, ननु क इव भवान् ! तन्दनोबानपालः,

खेदस्तत् कोऽच ! केनाप्यहह ! हत इतः काननात् कल्पवृक्षः ।

हुं मा वादीस्तदेतत् किमपि करुणया मानवानां मयैव,

पीत्साऽऽदिष्टोऽयमुर्व्यास्तिङ्कयति तलं वस्तुपालच्छलेन

॥ ए ॥

१ पद्मानं नरेन्द्रस्रिनाम्ना निर्दिष्ट प्राचीनलेखसंप्रह भाग २ मध्ये ४९ संस्थितित्वारसस्यक्षिकाकेचे इसम-पक्षतमाक्षय निष्यते ॥ २ <sup>°</sup>नीयात्रिकाः गिरिनारसिळालेखे ॥ १ पद्मानं नरेन्द्रस्रिनाम्ना निर्दिष्टं प्राचीनकेखसंग्रह नाम १ मध्ये ४९ संस्थिरिचारसस्यक्षित्वालेखे नवमपद्यतया, पुरातनप्रवन्धसंग्रह्यतवस्तुनासप्रवन्धे भागिकप्रवर्शिः विकतना २५६ तमं च नर्तते ॥

कर्याबास्त नमी नमोअतु बलये त्यागैकहेवाकिनी, यी द्वावप्युपमानसम्पद्मियत्कालं गतौ त्यागिनाम् । आव्याम्मोबिरतः परं पुनरवं श्रीवस्तुपालिधरं, गन्वे वास्यति दानकर्मणि परामौपम्यवौरेयताम् ॥२८॥

व्योमोत्सक्रभः सुधावविक्ताः कक्षागवाक्षाक्रिताः,

स्तम्मश्रेणिविजृम्भमाणमणयो पुक्तावचूकोज्वलाः

दिन्याः कल्पमृगीदशस्य विदुषां यत्त्यागलीलायितं,

व्याकुर्वन्ति गृहाः स कस्य न मुदे श्रीवस्तुपालः कृती ? ॥ २९ ॥

यद् दूरीकियते स्म नीतिरतिना श्रीवस्तुपालेन तत्,

काञ्चित् संवननौषधीमिव वशीकाराय तस्येक्षितुम् । कीर्तिः कौञ्जनिकञ्जमञ्जनगिरिं पाक्छैलमस्ताचलं,

विन्ध्योवींधर-शर्वपर्वत-महामेखन्पि भ्राम्यति

11 30 11

देवः पद्मजम्विभाव्य भुवनं श्रीवस्तुपालोद्भवैः,

शुआंशुषुतिभिर्यशोभिरभितोऽरुक्ष्यैर्वरुक्षीकृतम् ।

करपान्तोद्धुतदुग्धनीरिधपयःसन्तापशङ्काकुरुः,

शक्के बत्सर-मास-बासरगणैः संख्याति सर्गस्थितेः

11 38 11

वित्रं चित्रं समुद्रात् किमपि [नि]रगमद् वस्तुपालस्य पाणे— वीं दानाम्बुपवाहः स खलु समभवत् कीर्तिसिद्धसवन्ती ।

साऽपि स्वच्छन्दमारोहति गगनतलं खेलति क्ष्माधराणां,

शृक्षोत्सक्रेषु रक्तत्यमरभुवि मुहुर्गाहते खेचरोवींम्

11 42 11

पुण्यारामः सकल्युमनःसंस्तुतो वस्तुपालः, तत्र स्मेरा गुणगणमयी केतकीगुरुमपिकः । तस्यामासीत् किमिष तदिदं सौरभं कीर्तिदम्भाव्, येन प्रौदपसरसहृद्दा वासि[ता] दिग्विभागाः ॥३३॥ सेचं सेचं स सल्लु विपुर्वेर्वासनावारिपूरैः, स्फीतां स्फार्ति [वि]तरणतरुर्वस्तुपालेन नीतः । तच्लायायां भुवनमसिलं इन्त । विश्वान्तमेतद्, दोलाकेलिं श्रयति परितः कीर्तिकन्या च तस्मिन् ॥३॥।

श्रीवस्तुपालयशसा विशदेन दूरादन्योन्यदर्शनदरिद्रदृशि त्रिलोक्याम् । नामौ स्वयम्भुवि विशत्यपि निर्विशक्षं, शक्के स चुम्बति हरिः कमलामुखेन्दुम् ॥ ३५॥

स एव निःशेषविपस्तकालः, श्रीवस्तुपालः पदमद्भुतानाम् ।

बः शहरोऽपि प्रणयिवजस्य, विभाति रुक्ष्मीपरिरम्भयोग्यः

11 35 11

नीत्कारैः श्रकटबजस्य विकटैरश्रीयहेषारवैरारावै रवणोत्करस्य बहुलैर्बन्दीन्द्रकोलाहलैः । नारीणामय चयरीभिरशुममेतस्य विवस्तये, मन्त्रोबारमिवाचचार चतुरो यस्तीर्थया[त्रा]महम् ॥ ३७ ॥

॥ इति मक्क्यारिमीनरेन्द्रप्रमख्रिकता वस्तुपाळप्रशस्तिः॥

# षष्ठं परिशिष्टम्

#### श्रीजवसिंहसूरिविरिवता

### वस्तुपाळतेजःपालप्रशस्तिः।

क्रेयः बीमुनिमुजतः स तनुतां यो मन्दरागस्तले, तन्वानः कमठाधिनायममृतोद्धारकैथौरेयकः । निर्मध्येनमधर्मकर्मछ्हरीपूरेरपारं भवाकूगारं पुरुषोत्तमाय न तमां दत्ते स्म कस्म श्रियम् ।। १॥

> यस्मै रिष्मभरो गभीरिमगुणकान्तेन कल्लोलिनी-कान्तेनाजनपुज्जमिज्ञमजयी शक्के स्वकीयोऽर्पितः। यस्येव क्रमसेवनाय च मुदा मुक्तोऽक्रम्ः कच्छपो,

> > लेमे कान्छनतां स यच्छत् सतां श्रीसुवतो निर्वृतिम्

11 3 11

J. 199 1999 1

आनन्दाय सुद्रभेनाऽस्तु जगतां यस्या मुखेनाम्रतो, नम्राया श्रुतिसुत्रतकमनसाद्शेष्रतिच्छन्दिना। आत्मद्रादशतां बहुबहुरहर्देशे हिमांशुर्महाकल्पानल्पपतक्रपाटवितरस्कारे चकारोद्यमम् ॥ ३॥

रक्षादक्षी दिवि दिविषदां कोऽपि सन्ध्यासमाधि,

ध्यातुर्थातुश्रुलुकजनतः शौर्यराशिः पुराऽज्सीत् ।

मेक्कलक्षप्रतिभितितया सम्मुखीनो बभूव,

भृषांरम्भनसदसुह्दो यस्य युद्धे य एव

# 8 #

'वंद्रो विश्वत्रितवविदितः पर्वणां वेश्म तस्माचौछुक्यास्यः समजनि समुन्मीसदौक्रसळीकः । तत्त्व्यूक्षम्प्रस्मितस्यशम्बेळतानातिरेकादेकच्छत्रामतनुत महीं मृत्रराजो महीन्दुः ॥ ५ ॥

कृत्वाऽषः कच्छपं सिन्धुराजमसोमशोमितः । अमन्दरोचितअुजोऽप्यभवद् यः श्रियः पियः ॥ ६॥

कीर्तिस्तोमसुधाभृतानि वसुधासण्डानि रेजुः सुधा— कुण्डानीव नवत्रिविष्टपसदां स्वाधानि येस्मिन् विभौ ।

रक्षानागचतुष्किका इव सदा सेवासमायातवर्— त्रिशद्वाजकुर्लायदक्षिणभुजन्याजेन येवां वसुः

11 0 11

तस्मादकश्मक्रमिक्षिजकीर्तिभृतिशुश्रीकृतां निजमहोवहनाक्षिदीप्ताम् । मृतिं हरस्य धरणीं रिपुराबसुण्डैबासुब्दसाज इति राजमति स्म राजा

11 / H

| ं, " मत्सन्नवाही हरसिद्धिसिद्धपषेष रेजे समस्ययीषु ।                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| प्रतुन्यसैः सहसिनिर्वशोग्भः, कीतं निवाससत्त्रेन वस्यास्                                    | 11 9 11     |
| भूवसभस्तवनु बह्ममराजदेवः, ज्यातः विती समिति यः सितवित्रमामि                                | : 1         |
| डम्बामदामिनस्वि द्वराक्रनामिः, श्रक्रारदैवतमिवेप्सितकान्तदाता                              | 11 50 11    |
| स्वयं विगमेषु परेषु युद्धसिकैकचिन्तावयचान्तिनदः।                                           |             |
| यः स्वप्नसम्बेरिष बाहुदण्डकण्ड्तिनिर्मेदमुदं न मेजे                                        | 11 77 11    |
| तस्मादम्द् म्बरुयस्य म्या, भीदुर्रुभो दुर्खमराखदेवा ।                                      |             |
| यस्यासिसिन्धी विततामिरेत्य, मन्तं महीमृत्कुकवाहिनीमिः                                      | ॥ १२ ॥      |
| सुरबीयां नेत्रं सजति निजक्षपादनिमियं, श्रुवं तस्मिन् भस्मीकृतरिपुरभृद् भीधनुयतिः           | 1           |
| यदुत्याते बाते हुतवृतिभिन्ने भोखनृपतेस्रः श्रीरास्त्रं गीः करमसिंखता वुक्तमग्रुचत्         | 11 83 11    |
| यद्दानोदकजातसिन्धुपटकैः कीर्तिममापाण्डुमिः, शत्रुखीजनसासनाभुसलिस्सीतस्विनीवि               | ाः समस् ।   |
| सम्मिषेव पदे पदे तनुमतामन्तः समन्तान्तुदं, तन्वक्किर्जितगान्न-यामुनजकैर्वानी पवित्रीव      | व्या ॥ १४ ॥ |
| कामन्ति स्म बधा कथाऽम्बरपद्मान् यात्रासु यात्रावनीजैत्रे सर्पति दर्वतारतुरमक्षुण्णा रवे    |             |
| पद्यम्तीव तथा तथा त्रिपमगातीयेऽपि विच्छावतां, शक्के कीर्तिस्गादधीतध्यका दूरेऽसिद्द         |             |
| तस्माद् विस्मारितरितपितः कामिनामक्रधान्ना, नामा कर्णः समजनि मुवाकाकितां मौ                 | बेरलम् ।    |
| किन्तं बन्दिप्रहमपि निजं बहुमन्यन्त मन्ये, धन्यम्मन्या रिपुयुक्तयो यस्य ऋषं निक्रप         | म म १६ ॥    |
|                                                                                            | 11 2011     |
| सम्बद्धन्तुप्रपञ्चेत्र, बस्तां कीविंपर्टी व्यवात् । चतुर्दशापि विश्वानि, व्छादसम्बक्षिरे य | या ॥ १८ ॥   |
| न्यवयत अयसिंहदेवम्मस्तवनु विशंकितशपशुममावः।                                                |             |
| यशसि बदेसिघेनुदुम्बसुग्वैः, श्रितसुडुभिर्दिवि दोहफेनसाम्यम्                                | 11 28 11    |
| वत् वैकोक्यनिमत्रिम्मिकमुदकोकस्कुरनमास्रवस्माभृत्कीर्तिनितम्बनीमुलयरिक्षेपाय पा            | स्तकतम् ।   |
| सीकालुधनगर्यं सरखुरोस्सातक्षमामण्डकच्छिद्रौपैकरगाक्रवेऽपि तुरगा यस्य क्षणामिक्षि           |             |
| विधर्मोपक्कतिमतन्मतिकरैत्तैर्यच सस्तेनसोः,                                                 |             |
| सामान्यमतिपत्तिमप्यसुक्रमां कव्य्वेन्दु-तीक्रपुती ।                                        |             |
| काकुनती विश्वनिकतामिव तयोरायुः अवुक्यौवधीं,                                                |             |
| द्रण्डुं काखन काखनिक्षतिभरोपान्तेऽपि तौ आन्यतः                                             | ॥ २१ ॥      |
| तत्काळं कळदे निहस्य किमपि प्रत्यायिताः सत्रवः, स्वर्गकीपरिस्म्मवेऽपि न मनःस्वास्थ्यं       | समासेदिरे । |
| यं करपान्तकृतान्तवक्वकुहराकारस्कुरत्कार्झकं, पदसन्तः मसरन्तयद्भुतसमावेदीन मीकहु            | शः ॥ २२ ॥   |
| अवस्यकाशु क्रमाणयातं, विरोधिवीरा नमनक्रियायिः ।                                            |             |
| मस्याष्ट्रिपद्रेरहबद्धवासां, स्थ्मी च दक्षा रमसाबगृहत्                                     | ॥ २३ ॥      |

| स्वेरेव प्रहतिर्द्धिनद्विरमरीम् तैः सुरीमिः समं,                                  | 1   |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|
| गीतं प्रीतिरसैः स्वमेव हृषिते तस्मिन् यशः श्रुण्वति ।                             |     |            |     |
| क्मां पाति स्म कुमारपालनृपतिर्यत् कीर्तिकाञ्चष्यदं,                               |     |            |     |
| तद् बाष्पाञ्जनकश्मलं न रुदतीवित्तं सवित्तोऽमहीत्                                  | 11  | <b>₹8</b>  | Ħ   |
| बैनं धर्मग्रीचकार सहसाऽणीराजमत्रासयद् , वाणैः कुकूणमग्रहीदिप गुरूचके स्मरव्या     | सेन | Ą į        |     |
| इस्बं अस्य परिक्षतिकृतो हंसावलीनिर्मले, रामस्येव निरन्तरं नवयशःपूरैर्विशः पूरिताः | 11  | २५         | 11  |
| ताइग्दानपरम्परामिरमितो निष्कात्रय कालं कर्लि,                                     |     |            |     |
| त्रेता-द्वापरयोरहम्पर्थमिकाबद्धस्पृहं पश्यतोः।                                    |     |            |     |
| श्रेयधन्दनतो विशेषकविधि कृत्वा यशोजाइवी-                                          |     |            |     |
| पाथोभिः कृतिना स्वयं कृतयुगो येनाभिषिकतः क्षितौ                                   | 11  | र६         | 1)  |
| अजयद्जयपालम्मिपालः, क्षितिमथ मन्मथमञ्जुलेन येन ।                                  |     |            |     |
| त्रिपुरिपुरिप प्रस्नवाणैरिव पिहितः सहसा वशःसम्हैः                                 | H   | २७         | H   |
| अन्तर्यत्कीर्तिकासारं, कृतस्नानस्य सर्वतः । लग्नफेनलवायन्ते, तारा गगनदन्तिनः      | H   | २८         | 11  |
| बाकः श्रीमृलराजीऽथ, विकीडन् समराक्रणे। द्विषछतामतानानि, समूलमुदमूल्यत्            | 11  | २९         | 11. |
| आपषे पसृतिसम्भ्रमेण यत्तेजसा रिपुयशःसुधारसः ।                                     |     |            |     |
| तेन निर्गिलितिबन्दुबन्दवद्, बोतते वियति तारकातिः                                  | H   | Ę٥         | ŧŧ  |
| स्मीमारमधो बंभार अजयोः श्रीमीमदेवो विमुर्दानारम्भविजृम्भमाणविभवप्रागरूम्यगर्जवर   | ाः  | ı          |     |
| गीतो युषुख्या विरोचनसुतः पातालवैतालिकैरथींचालमनोभिरन्वहमहद्वारं चकार स्मितः       |     | 3 8        | 11  |
| यदाननसरोजेन, नित्यस्मेरेण निर्जितः । सज्जलज्ज इवामज्जद् , यद्यशोजलधौ विघुः        | 11  | <b>३</b> २ | 11  |
| अणोराजाङ्गजातं कलकल्हमहासाहसिक्यं चुलुक्यं,                                       |     |            |     |
| श्रीलावण्यप्रसादं व्यतनुत स निजश्रीससुद्धारधुर्यम् ।                              |     |            |     |
| यस्य प्रत्येकधाराद्वयकलितभुजायुग्मशाली रिपूणां,                                   |     |            |     |
| कीलांलैः पीतवासा इव समिति चतुर्वाहुतामेति सङ्गः                                   | 11  | 3 3        | H   |
| ताहकम्पञ्यतिकरभृतां सर्वतः पर्वतानां, ञ्यातन्वद्भिः क्षयसममरुत्पृरश्चातिरेकम्।    |     |            |     |
| यत्मत्यार्थिक्षतिधववधूवर्गनिःश्वासवातवातोत्पातैरिव दिवि सदा मेमुरकेन्दु-ताराः     | 11  | 48         | 11  |
| म्भारोद्धृतिधुर्येदुर्द्धरमुजस्तस्याक्रजन्मा स्फुर-                               |     |            |     |
| त्कीर्तिः श्रीषवलोऽस्ति वीरववलोऽहद्वारलद्वेश्वरः।                                 |     | ŧ          |     |
| यस्मिन् निन्नति मार्गणै रिपुगणं हृप्यन्ति तस्याज्ञनाः,                            |     |            |     |
| कामोऽयं कुरुते मदेकवशगं चित्तेशमित्याशया                                          | u   | 34         | 11  |
| विक्रीडतो यस्य नवमताप-यशःकुमारी जगदक्रणान्तः।                                     | •   | -          |     |
| मभावभाजी कसतस्तदक्ररक्षासु दक्षाविव सूर-राजी                                      | H   | 98         | 11  |

पाताले बिलाजराज्यविशदे विश्वन्मरामण्डले, यहीळायितमञ्जुले सुरपुरे कल्पद्वसुद्वाजुषि । दारियेन अबद्वतेन सहसा बद्दैरिवीराश्रयादश्रान्तप्रसरेण शैलशिखरकोडेषु विकीडितम् 11 20 11 यस्यासिरम्भोवसहोवरश्रीः, शौर्यं द्विपस्येव मदप्रवाहः । सर्पन् सदर्पारिनरेन्द्रकीर्तिकासारपूरं कलुषीचकार 11 36 11 सचिवमवरं कचित्, प्रार्थितस्तेन पार्थिवः । श्रीमान् मीमो मुदा वाचमुवाच श्रवणामृतम् ॥ ३९ ॥ बाग्देवताचरणकाञ्चनन् पुरश्रीः, श्रीचण्डपः सचिवचकश्चिरोऽवतंसः । प्राम्बाटवंशतिलकः किल कर्णपुरलीलायितान्यधित गूर्जरराजधान्याः H 80 H मतिकश्यकता यस्य, मनःस्थानकरोपिता । फलं मूर्जरम्पानां, सङ्कल्पितमकल्पयत् 11 25 11 बाग्देबीमसादः (१), सुनुश्रण्डप्रसाद इति तस्य । निजकीर्तिवैजयन्त्या, अनयत गगनाक्रणे गक्कास् ॥ १३॥ पातालम्ले पिहितांशुभासः, पृथ्वीविभागेऽपि हराष्ट्रहासः । स्वर्गेऽपि दुग्धाब्धिपयोविलासः, कीर्तिर्यदीया त्रिजगत्युवास 11 88 11 कीर्तिकश्मिलतपार्वणसोमः, सोम इत्यजनि तस्य तनुजः। सिद्धराजगुणभूषणभाजः, संसदो विशददर्पणकल्पः 11 88 11 उत्कर्षप्रगुणां गुणा-ऽगुणपरिज्ञानौचितीं मन्महे, तस्य मीतिरसादनन्यमनसा येनान्वहं सेविताः । देवस्तीर्थक्रदेव केवलनिधिर्विचानिधानं गुरुः, सूरिः श्रीहरिमद्र एव गुणधीः सिद्धेश्च एवाधिषः ॥४५॥ सीताकुक्सिसरोवरैकवरलाकान्तोऽश्वराजाख्यया, तस्यामृत् तनुमुः सदाऽपि जननीभक्तौ च यः पावनः । स्फूर्जद्वर्जटिज्दकोटरपदन्यासोत्थपापच्छिदे, स्वर्नद्याऽपि समाश्रितः सितलसत्कीर्तिच्छविच्छयना ॥४६ सप्तरोकचरी सप्ततीर्थयात्रासमुद्भवा । गङ्गां जिगाय यत्कीर्तिर्विधित्रितयविस्तृताम् 11 20 1 मैमीव नैषधमहीरमणस्य तस्य, कान्ता सती समजनिष्ट क्रमारदेवी । यन्मानसे जिनपदाम्बुजभाजि शुद्धपक्षद्वयः पतिरराजत राजहंसः 11 85 H श्रीमहादेव इति तत्तनुमूर्वभूव, यत्कीर्तिपूरशशिनोर्गगना प्रपीठे। स्पर्धोद्भरं प्रस्ततयोरिव साम्यदण्डं, स्वर्दण्डमेव विधिरन्तरधत्त इष्टः 11 88 11 विचेते हृद्यविद्यौ तदन तदनुजौ धीनिधी वस्तपाल-स्तेजःपालधः तेजस्तरणितरुणिमस्फूर्तिरोचिष्णुमूर्ती । श्रीमनेती निजशीकरणपदकृतव्यापृती प्रीतियोगात्, तुभ्यं दास्यामि विश्वं जयतु नवनवं धाम तन्मन्त्रमित्रम् 11 40 11 इत्युक्त्वा प्रीतिपूर्णाय, श्रीवीरचवलाय तौ । श्रीभीमम्भुजा दत्तौ, वित्तमासमिवाऽऽत्मनः ॥ ५१ ॥ अन्ये केचन रोचमानमतयो मन्त्रीश्वरा मास्करा. क्रप्त्यन्ते बत ! वस्तुपालसचिवाचीशेन साम्यं कुतः !।

कप्त्यन्त वत । वस्तुपालसाचनाधारान साम्य कुतः । साधै यक्कबुबन्धुनाऽपि दिविषद्धन्दैकमान्यः स्वयं, सामान्यप्रतिपत्तिगौरवपदं वाचस्पतिर्वाव्छति

11 58 11

वीरश्रीवरधाकि बीवस्वते सिहारवान् मानवान् , जेतं यातवति मस्यपुक्तेर द्रवस् भीवन् ।

सारतिर्धा वर्षसिद्धायस्थान्नोधि भुजकीस्था, गर्जक्रवितवान् यशस्त्रिजगतीमुक्ताकतानण्डनम् ॥ व॥

सम्पूर्णे भुवने घनेन रजसा श्रीतिर्थयात्रापरित्यन्दित्यन्दनवृन्दतारत्तरगत्रातक्रमोत्पातिना ।

सम्बद्धिः सद पांशुकेलिसुद्दो नन्दन्ति मन्दाकिनी-दुग्धाम्मोधि-विभावरीविमु क्लुप्कुम्मीन्द्र-रुद्धादयः ५ थ

येताक्रमारि तमोनिकारिकस्थास्त्रहारि स्मृत्यावस्थाम् नगण्डनमिन्द्रमण्डपमहो ! वाक्षेयमदीः पुरः ।

तेनेकां युभुनी दब्धिक्षणितिः पार्थस्थपार्थप्रश्च-श्रीमन्तेश्रिनिकेतकेतनयुगामोगेन निर्मर्तितः ॥५५॥

यः समृत्ययग्रेसरे विनगृहश्रीतारहारं स्सलताराधोरणि तोरणं यदस्यत् तन्मुर्व्नि स्थता ।

सक्षेत्रस्यविद्यसम्बद्धा नन्तुं समागच्छतो, नामेर्यं प्रणिपत्य च प्रचस्तते सत्याऽऽस्यवीक्षास्त्रम् ॥५६॥

श्रीश्रवस्थास्त्रसीति सरिते माप्यान्तु यत्कारिते, नीचैत्वाय सुधाकराय विवुधाः कुर्वन्ति नोषकमञ्च ।

सत्यहं कृतिनोऽन्वहं विद्यते कुन्दाबदातस्रुता, मास्वच्छाश्वतराक्या जगति यत्कीर्त्यापरीतेऽभितः ५७

येन व्यथाप्यत विधुक्तिहारिवारी, श्रीपाद्दिसनगरीमुकुरस्तडागः।

यदास्यगस्तिरिह कोऽपि तदेवु तन्याद् , दोःस्पालनं मुहुरितीव महोर्मिभिर्यः ॥ ५८ ॥

विकासितकमामे, तेन तेनेऽद्भुतं सरः । यस्य निस्यन्दलेखेव, पार्श्वे वहति वाहिनी ॥ ५९ ॥

वेलीखननतिरिमण्डननेमिचैत्ये, नामेय-पार्श्वजिनसम्बयुगं व्यवायि।

अन्तः स्वयंबटितनाभिज-नेमिनाथ-श्रीस्तम्यनेश्वगृहमप्युदधारि हारि ॥ ६०॥

स्वर्धे यहुरुवेत्वतोरणशिरःषधापदैः भाप यहापी-कूप-तडागमार्गचरुनैः पातालम् वं यदौ । सा स्वरोषय-मन्दिरोदर-वराऽऽरामप्रपामध्यभूविश्रामश्रयणेन मूमिमपि यत्कीर्तिर्मुहुर्गाहते ॥ ६१॥ यक्तिनिपितदेवमन्दिरशिरःकल्याणकुम्भप्रमापाग्मौरैर्विदधे सदा सुदिवसं सर्वत्र धात्रीतर्छे । हश्यः शाश्वतिकस्तया प्रसमरत्थामच्छविच्छकाना, यत्त्वद्गक्षतवैरिवामनयनावकत्रेषु रात्रिक्षणः ॥६२॥

अस्थापनत् स्थिरमतिः शकुनीविहारे, संसारतारिलसदम्बर्डधर्मपुञ्जे।

श्रीपार्श्व-वीरजिनपुक्रवयुग्मदम्भाद् , यो यामिकद्वयमिवात्रिमधर्मवन्धुः ॥ ६३ ॥

तमेकदा करारोपमस्सितस्वर्णदोखरः । श्रीतेजःपालमन्त्रीशो, मुदा ज्येष्ठं व्यजीज्ञपत् ॥ ६४ ॥

सुव्रतकमनमस्कृतिहेतोर्यातवान् मृगुपुरं पति सोऽहम् । कान्यमुज्यलनयो जयसिंहस्र रित्यपठदत्र मद्ये

11 64 11

तेजंःपाल ! कृपाञ्चभ्रयं ! विमलग्राग्वाटवंशध्वज !, श्रीमसम्बद्धकीर्तिरद्य वदति त्वत्सम्मुसं मन्मुसात ।

१. व्यास्थाय गा०॥ २. पयमिदं पुरातनप्रवन्धसंग्रहान्तर्गतवस्तुपाळते अःपाळप्रवन्धे-" एकदा मन्त्री ते अःपाळो सृशुपुरमायातः । तत्र श्रीमुनिसुवतधेत्याचार्यः श्रीरासिक्षस्रिरिमिककम्—मन्त्रित् ! सन्देशक-वेकं श्रुष्ठ । [ मन्त्रिणोक्तम्-आदिश्यताम् । अय पाश्चालयामिन्यां इदा युवत्येका समेल प्राह् " श्रुष्ठेकावन्तरं विष्टक्कितं वर्तते । पत्रम् ६२ । तथा अपदेशातरिक्षण्यां ७४ तमपत्रेऽप्येवंक्षणेश्व वर्तते । केवलं तत्र " श्रीमुनिस्यानकित्याचेकराचार्येककम् " इति वर्तते, न तत्र शासिक्षमुर्वेशन्यस्य वा बस्याप्यान्वार्यस्य गामोक्केशो वर्तते इति ॥

जाजन्मावि वंशयष्टिकलिता मान्ताऽहमेकािकनी,

हृदा सम्पति पुष्पपूर्ण ! अवतः सौवर्णयष्टिस्पृहा

11 53 11

इखुक्तवा मम पश्चिकितिमितास्तेन स्वयं दर्शिता-

स्तिस्मन् सुव्रत्यानि देवकुळिकाः कस्याणकुम्भस्पृशः।

वाः सौन्दर्यमृतोऽपि कान्तिनिधिभिः कल्याणवण्डैर्विना,

सीमन्तैरिक सुभूको विदधते नान्तः सतां सम्मदस्

HOPH

आदेशं देव! मधेतं, इत्से स्वच्छेन चेतसा । हेमदण्डानिमानत्र, तदहं कारये स्याद

H SP H

इत्यन्तः स्मितवस्तुपालसिववादेशालसत्तेजस्तेजः पालमहामितर्व्यर्वयत् कल्याणदण्डानिमान् । प्रत्येकं हरहासहारिमहसो येषां शिलासु स्थिता, नृत्यन्ति प्रतिवासरं परिचलत्तेतुच्छलात् कीर्तयः ६९ जुहृत् पातकपादपैकदहने तीर्येशधर्मे निजां, कर्मालीं न कित कत्नकृत स श्रीवस्तुपालानुजः!। दण्डा यूपवदुचसुत्रतगृहस्माभृद्भवायाममी, तत्तेनाऽम्यद्धमण्डलेश्वरयशःसिन्धौ समारोपिताः ॥ ७० ॥ दत्ते चेतसि सम्यदं सुकृतिनां तेनेयमुत्तम्भिता, चन्नचारमरीचिवीचिकलिता कल्याणहण्डाविः। पूर्वीवीधरकुक्षतः प्रसरता पातर्वियत्कानने, यत्राऽऽमत्य भियेव गोपतिगवीवृन्देन मन्दायते ॥ ७२ ॥ यावच्यक्षयगोत्रमण्डनमणेः कीर्तिवियहाहिनीहस्ता दिग्गजगितवाद्यविमवैन्यीमान्नणे नृत्वति। दण्डास्तायदमी सुवर्णयनाविभाजिनः केतनकीडित्यक्किकिणिकारवन्यतिकरैः द्ववन्तु गीतकमम् ॥ ७२ ॥ तेजःपालयशीविलासविशदशीणां दिशां कौतुककीडामण्डपडन्वरं महदहो । यावद् दधात्मवरम् ।

स्वस्तिश्रीव्योमदेशादुद्यनतनुम्कीर्तिरुवीतले श्री-

तावन्त्रतनजातह्रपजनितः सोऽयं समुत्तम्भनस्तामसमानतां वितनुतामुद्दण्डवण्डवजः

तेजःपारं प्रसना वदति मतिमतां वन्छ ! नन्छा मदायुः । येन त्वत्कृप्तहेमध्वजविततभुजा दुःषमादाहदूनां,

लिम्पन्तां ता मुहुर्मामिह जिनगृहिकास्त्वद्यश्चन्दनेन

11 80 11

मोहो द्रोहभियाऽधिरोहति रसं श्रीपुञ्जहृत्यञ्जरे, क्षिसो यः किकालकेलिविषुरो दक्ष ! त्वया रक्षितः। श्रीसोमान्वयवार्षिकर्जनकलासोम ! स्वयं निर्मलो, धर्मः प्रत्युपकारकर्मठतया स त्वां क्षितौ रक्षतु ॥७५॥

श्रीवस्तुपाल! तव चित्तवनप्रसदः, सत्त्वोपकारमतिसारणिसिच्यमानः।

सत्यत्र-पुण्यकुद्धमः फरुदोऽस्तु तुभ्यमव्याजविश्वसुद्धदे जिनधर्मकृक्षः

11 30 11

श्रीसुवत्पदाम्भोजमञ्जूनातमञ्जूनतः । एतां प्रशस्तिमस्ताघां, जयसिंहः कविर्घ्यधात्

II 00 11

॥ श्रीजय सिंहस्रिविश्विता वस्तुपासतेजःपासप्रशस्तिः ॥



## सप्तमं परिशिष्टम् वस्तुपालस्तुतिकाञ्यानि ।

| स्वस्ति भीवस्तुपालाय, बभी यह दिसुभुवः । क्रोडीकृताम्बरं रौप्याञ्जनभाजनवद् यशः                | 11 2 11  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| अन्तःक्षारं रिपूणां घनमपि कवलीकृत्य तृष्णातुरेव,                                             |          |
| स्वत्कीर्तिर्नाऽऽप तृप्तिं भुवि सचिव ! जवात् क्षीरनीराकरेऽपि ।                               |          |
| तस्मादाकाश-नाकोरगनगर चरस्वर्धुनीपानहेतोः,                                                    |          |
| सर्वत्रापि त्रिलोकीहितचरित ! चिरं सम्भ्रमाद् बम्भ्रमीति                                      | 11 2 1   |
| मनद्भुजभुजजोऽसी, वस्तुपाल ! द्विषां भये । असि दधाति फ्ल्कारविषोद्गारसहोदराम्                 | 11 3 11  |
| औषपीशसलः सत्यं, वस्तुपालयशोभरः । येन प्रसर्पता पश्य, विश्वं मुक्तामयं कृतम्                  | 11 8 1   |
| रोषद्वेषविधायिनीमपि भवत्कीर्ति सुधासोदरां, श्रीमन्त्रीश ! मुखस्फुरद्विषभिदे गायन्ति नाग      |          |
| शन्यः स्वाक्रविरोधिनीमपि पुनर्नित्योपरोधादिमां, देवीर्गापयते विषाकुरुगरुश्यामत्वसंद्धसये     | 11 4 1   |
| करपदुपसवाबतंसमधुपीशद्वारङब्धोपमाः, कामं कामगवीनवीनपयसां पानेन तारस्वराः।                     |          |
| तासिन्तामणिरिंमभस्मिततमः स्तोमे सुमेरोर्गुहागर्भे चण्डपगोत्रमण्डन ! भवद्दानानि देव्यो व      | माः ॥६॥  |
| देव! त्वत्मतिपन्थिपार्थिवपुरीसौधाग्रभागादिव, प्राप्य ज्योमविहारदर्रूभमपि प्रौदप्रसद्धप्रभः।  |          |
| श्रीमचण्डपगोत्रमण्डन! भवत्कीत्यां जितो यामिनीजीवेशस्तनुते तृणं निजमुखे लक्ष्मच्छविच्छा       | वना ॥७॥  |
| गुणबामे रामे जितसितकरे सत्यपि निजे, स्वयं गृह्वासि त्वं परगुणमताद्वक्षमपि यत्।               |          |
| अयं कोमक्षोमश्चतुर! चतुराम्भोषिरसनावनीशिक्षादक्ष! स्फुरति किमु ते मन्त्रिमुकुट!!             | 11 6 11  |
| भोगीन्द्रस्त्बद्भुजेन त्रिपुरिएरपि त्वत्पभुत्वप्रभावैः,                                      |          |
| शीतांशुस्त्वन्मुखेन त्रिदशसरिदपि त्वचरित्रप्रपञ्चैः ।                                        |          |
| शकेमस्त्वद्गतेन पसममशुभतां रुम्भिताः सज्जरुजं,                                               |          |
| निर्मजान्ति स्म तस्मिन् सचिव ! तव यशस्तोयधौ वस्तुपाल !                                       | 1191     |
| भर्ता योगभृतां विभित्ते वसुधामेव प्रभावाद्भृतां,                                             |          |
| विग्दन्तीन्द्रकरस्तु हन्ति च रिपून् धत्ते च धात्रीमिमाम्।                                    |          |
| भीमन्त्रीश ! भवद्भजन्तु कृतिनां दत्ते च वित्तवजं,                                            |          |
| भिन्ते च द्विषतो दधाति च धरामेषां क साम्यं मिश्रः ?                                          | 11 20 11 |
| इन्द्रनिन्दति कौसदीसमुद्यं मुक्तामणीनां ततिर्मुक्तालङ्कतिरस्तचण्डिमहिमं वर्णी न मर्णाव       | u . )    |
| गर्वे शर्वभराभरो न कुरुते न स्वधुंनी स्पर्दिनी, श्रीमन्त्रीश्वरवस्तपालयशसि त्रैलोक्यमाकार्मा | ते ॥११॥  |
| बलि-कर्ण-द्धीचिकीतेयः, कलिपक्कार्पितमत्यजन् मलम् ।                                           |          |
| तब दानपयोनदीकृतस्नपनश्चण्डपगोत्रमण्डन !                                                      | 11 83 11 |
| शक्के पक्किनीपतिः कतुमुजां सार्थैः स्वयं प्रार्थितः, कर्षे कर्षमिलातलादनुदिनं त्वद्दानतीयच्य | उटाः ।   |
| श्रीमबण्डपबंश्य ! सिम्नति श्रचीचित्रेशलीलावनं, नैवं चेत कथमन्यथा विरुपिनामच्यत्र तानकिः      | rt a92   |

॥ बस्तुपाळस्तुतिकान्यानि ॥

# अष्टमं परिशिष्टम्

#### वस्तुपालस्तुतिकाव्यानि ।

#### [महामात्यश्रींवस्तुपालविनिर्मितनरनारायणानन्दमहाकाव्यप्रतिसर्गप्रान्त-गतानि अन्यान्यकविविरचितानि वस्तुपालस्तुतिकाव्यानि । ]

सद्वामसिंहपृतनारुधिरारुणानि, श्रीवस्तुपालकरवालविजृम्भितानि । कीनाञ्चकासरकटाक्षसहोदराणि, को नाम वीक्षितुमपि क्षमते विपक्षः

11 \$ 11

प्रथमसर्गप्रान्ते ॥

हैस्यः कस्यापि नायं प्रथयति न परप्रार्थनादैन्यमन्य-

स्तुच्छामिच्छां विधत्ते तनुहृदयतया कोऽपि निष्पुण्यपण्यः ।

स्पष्टं श्रीवस्तुपालः कथमपि विधिना नृतनः कल्पवृक्षः !

इत्थं कल्पद्वमेऽस्मिन् व्यसनपरवशं लोकमालोक्य सृष्टः,

11 3 11

वितीयसर्गमान्ते ॥

विवस्तुपारः ! किकालविलक्षणस्त्वं, संरुक्ष्यसे जगति चित्रचरित्रपात्रम् ।

बद् दानसौरभवता भवता वितेने, नानेकपेन मदमेदुरिता मुखब्रीः

11 3 11

• तृतीयसर्गप्रान्ते ॥ युद्धासि नाम परतोऽपि नवान् गुणांस्त्वं, त्यागो गुणस्तव नवस्तु न वस्तुपालः! ।

कोकोत्तरस्तदपरस्य नरस्य स स्याद् , यत् तादशो नहि दशोः पथि मादशानाम् ॥ ४ ॥

चतुर्थसर्गप्रान्ते ॥

कैतसरसिरहं ते बासबेश्म श्रियोऽम्दजनि वदनपद्मं सद्म वाग्देवतायाः।

इइ जगति समस्ते वस्तुपाल! स्तुमः कं ? , सचिवतिलक! धन्यं तद् वदाऽन्यं वदान्यम्॥ ५॥

पश्चमसर्गप्रान्ते ॥

१ पंचानितं समीन्युत्वमहाकाव्येकादश्वसर्गमानते वर्तते, सदयप्रमीयवस्तुपालस्तुती २१तमं वर्तते, स्वामक्षियस्तुपालस्तुती ११तमं वर्तते, स्वामक्षियस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस्तुपालस

इतरगुणकथायाः काथिकत्वस्पृहायामिह वहति सहास्यं कस्य नो लास्यमास्यम् १। तव तु विततकीर्तेः कीर्तनं कर्तुकामः, सुरगुरुरिष शक्के वस्तुपाल ! त्रपाङः ॥ ६॥ षष्टसर्गपानते ॥

जनव्यामोहबक्षीयमिन्दिरा मन्दिरे स्थिता । मन्त्रिणा वस्तुपालेन, करूपबक्षी विनिर्मिता ॥ ७॥ सप्तमसर्गमान्ते ॥

> श्रीवस्तुपालसचिवस्य परे कवीन्द्राः, कामं यशांसि कवयन्तु वयं तु नैव । येनेन्द्रमण्डपकृतोऽस्य यशःप्रशस्ति-रस्त्येव शक्रहृदि शैलशिलाविशाले ॥ ८॥ अष्टमसर्गपान्ते ॥

करसरसिरुहं ते वासवेश्म श्रियोऽभृदजनि वदनपद्मं सद्म वाग्देवतायाः । इह जगति समस्ते वस्तुपाल ! स्तुमः कं !, सचिवतिलक ! धन्यं तद् वदाऽन्यं वदान्यम् ॥९॥ नवमसर्गप्रान्ते ॥

या श्रीः स्वयं जिनपतेः पदपद्मसद्मा, भारुस्थले सपदि सङ्गमिते समेता । श्रीवस्तुपारु ! तव भारुनिभारुनेन, सा सेवकेषु मुखमुन्मुखतामुपैति ॥ १०॥

दशमसर्गप्रान्ते ॥

त्वस्कीर्तिज्योत्स्नया जाते, तीरे नीरेशितुः सिते । नेक्ष्यन्ते पक्षिभिर्वस्तुं, वस्तुपाल ! वनालयः ॥ ११ ॥

मुकुलितकमलोदयः कवीन्दुः, क इव न काव्यसुधानिधिर्वभूव ?।

स्फुरदुरुविभवस्तु वस्तुपालः, कविसविता कविताप्रभामिरामः ॥ १२॥

एकादशसर्गमान्ते ॥

हैंर्रो रणेषु चरणप्रणतेषु सोमो, वकोऽतिवकचरितेषु बुधोऽर्थबोधे । नीतौ गुरुः कृतिजने कविरिक्रियासु, मन्दोऽपि च प्रहमयो नहि बस्तुपालः ॥ १३ ॥ द्वादशसर्गमान्ते ॥

श्रीवस्तुपाल! जितबालमृणालगर्भे, ग्रुशं वितन्वति जगत् तव कीर्तिपूरे।
मन्यामहे कुवल-कज्जल-कोकिला-ऽलि-काकोल-कोलसहशामभिधा मुघाऽभृत् ॥ १४॥
त्रयोदशसर्गमान्ते॥

लक्ष्म्यामाकृष्टिमुचाटनमनयर्वात स्तम्भमुज्जृन्भिदम्मे, दोषे विद्वेषमभ्यन्तरियुषु मृतिं वश्यतां चित्रवृतौ ।

१ पर्धामदं धर्माश्युदयमहाकाव्यपश्चमसर्गप्रान्ते, वर्वयप्रमीयबस्तुपालस्तुती व २४तमं वर्तते ॥ २ पश्चमिदं नरनारायणानन्दमहाकाव्यपश्चमसर्गप्रान्तेऽपि वर्तते ॥ ३ पश्चमिद धर्माश्युद्यमहाकाव्य-इतीवसर्गप्रान्तेऽपि वर्तते ॥ ४ पश्चमिदं उदयप्रभीयसस्तुपालस्तुतौ चतुर्प वर्तते, प्रवन्यकोशे "अपरस्तु" इत्युक्तकोतिक्षितं वर्तते, उपवेशतरिक्षण्यां कविष्टन्दमध्यात् कस्यचिद्रिकतयोक्षिततं च वर्तते, जिवहर्षाय-वस्तुपालचरिते पुनः हरिहरोजितया निष्टहितं दश्यते ॥

1. 12 \$.

कर्तुं यद् वस्तुपाल ! प्रभविस सकले मण्डले तत् तवैव,

श्रीमन्मत्रीश ! मन्त्रे स्फुरति निरविषः काऽपि षट्कर्मसिद्धिः

॥ १५॥

चतुर्दशसर्गमान्ते ॥

मवति हि विभवो भवः परेषां, तब विभवोऽभिनवस्तु वस्तुपाल !।

इह महिममहो यशः प्रसूते, यदयममुत्र परत्र पुण्यलक्ष्मीम्

11 25 11

पश्चदशसर्गमान्ते ॥

अविन्त्यदातारमजातशत्रुं, श्रीवस्तुपालं कति नाश्रयन्ति ?।

चिन्तामणिः सोऽपि युधिष्ठिरश्च, नान्वर्थसामर्थ्यपदं यदमे

11 09 11

शेके शारदपर्वगर्वितशशिज्योत्स्नासपत्नं तव,

त्रैह्णोक्ये गुणजालकं विलसति श्रीवस्तुपालाद्भुतम् ।

यत् ताद्यद्दपाशवैशसकृतातद्वाभिशद्धाः स्फुटं,

नैवान्यस्य भवन्ति कीर्तिवरहाः खेळास् हेळास्पदम्

11 25 11

बोडशसर्गमान्ते ॥

### वस्तुपालस्तुतिकाव्यम् ।

श्रीवस्तुपालमन्त्रिणा सौवर्णमधीमयाक्षरा एका सिद्धान्तप्रतिलेखिता । अपरास्तु श्रीताद-कागदपत्रेषु मधीवर्णाश्चिताः ६ प्रतयः । एवं सप्तकोटिद्रव्यव्ययेन सप्त सरस्वतीकोशा लेखिताः । तदनु श्रीतद्वयप्रमस्तिरिभराज्ञीर्वादः प्रदत्तः । तद्यथा—

> जम्बूद्गीयो जलिवपरिखाम् वितो यावदास्ते, ज्योतिश्चकं सुरगिरितटीं पर्यटत्येव यावत् । यावत् कूर्मो वहति वसुधां त्वद्यशः पुजनसार्धं, जीयाजीनं मुखमिव परं पुस्तकं वस्तुपालः!॥

> > उपदेशतरक्रिणी पत्रस १४२ ॥



१ पंचमिदं जिनहर्षां यस्तुपाळचरिते " कृपालवालं श्रीसस्तुपाळं स्तीति स्य कथन ।" इत्युक्तेकेनी-क्रिसितं रक्ति ॥ २ प्रथमिदमुद्यप्रमीयसस्त्रपाळस्त्रती २५तमं दक्ति ॥

## नवमं परिशिष्टम्

### श्रीगिरिनारपर्वतस्थाः प्रशस्तिचाखालेलाः ।

#### यूर्वरेश्वरमहामात्यश्रीवस्तुपाल-तेजःपालकारितश्रीनेमिनाधप्रासाद गताः षद् बृहत्प्रशस्त्वयः ।

(36-9)

नमः सर्वज्ञाय ।

पाया श्रेमिजिनः स यस्य कथितः स्वामीकृतागस्थिता-वमे रूपदिष्टक्षया स्थितवते प्रीते सुराणां प्रमौ । काये मागवते वनेवक...द्विपोळावने शंसता-

न भागनत नगनक...।ह्रपाळावन शसता-

मिदशां(१)....मपि.....वनाजवे..... ॥ १ ॥

स्वस्ति श्रीविकमसंवत् १२८८ वर्षे फागुण शुदि १० बुघे श्रीमदणहिलपुर(\*)वास्तव्य-प्राग्वाटान्वयमस्त ठ० श्रीचंडपात्मज ठ० श्रीचंडप्रसादांगज ठ० श्रीसोमतनुज ठ० श्रीआश्वा-राजनंदनस्य ठ० श्रीकुमारदेवीकुक्षिसंमूतस्य ठ० श्रीलुणिग महं० श्रीमालदेवयोरनुजस्य महं० श्रीतेज:पालामजन्मनो महामात्यश्रीवस्तुपालस्यात्मजे महं० श्रीलिलतादेवीकुक्षिसरो(\*)वरराज-हंसायमाने महं० भीजयतसिंहे सं० ७९ वर्षपूर्व स्तंमतीर्थमुद्राव्यापारान् व्याप्टण्वति सति सं० ७७ वर्षे श्रीश्चर्यं जयोज यंत्रममृतिमहातीर्थयात्रोत्सवप्रभावाविर्म्तश्रीमहेवाधिदेवप्रसादासादित-संचाधिषत्येन चौतुक्यकुलनभस्तलपकाशनैकमातैंडमहाराजाधिराजश्रीसवगप्रसाद्देवसु(\*)तमहा-राजश्रीवीरधवलदेवमीतिमतिपत्रराज्यसवैधय्येण श्री-शारदामतिपत्रापत्येन महामात्यश्रीवस्तुपालेन तथा अनुजेन सं० ७६ वर्षपूर्व गूर्जरमंडले धवलककपमुलनगरेषु मुद्राव्यापारान् व्याप्रण्वता महं ॰ श्रीतेजःपालेन च श्रीञ्चत्रंजया-ऽर्बुदाचलपमृतिमहातीर्थेषु श्रीमदण्डिलपुर-मृगुपुर-(\*)स्तंम-नकपुरस्तंभतीर्थ-दर्भवती-धवलककपमुखनगरेषु तथा अन्यसमस्तस्थानेष्वपि कोटिकोऽभिनवधर्म-स्थानानि प्रमृतजीर्णोद्धाराध्य कारिताः ॥ तथा सचिवेश्वरवस्तुपालेन इह स्वयंनिर्मापितश्रीश्चश्चं जय-महातीर्षावतारश्रीमवादितीर्थकरश्रीऋषभदेव-स्तंमनकपुरावतारश्रीपार्श्वनाथदेव-सत्यपु(\*)रावता-रश्रीमहाबीरदेवमशस्तिसहित-कृष्टमीरावतारश्रीसरस्वतीमृर्तिदेवकुलिकाचतुष्टय-जिनसुगढ-अस्था-ऽवलोकना-शाम्ब-प्रद्युक्तशिखरेषु श्रीनेमिनाथदेवालंकृतदेवकुलिकाचतुष्टय-तुरगाषिक्रदस्वपितामह महं० ठ० श्रीसोम-निजिपतृ ठ० श्रीआञ्चाराजम् तिद्वितय-चारुतोरणत्रय-श्रीनेमिनाय (\*) देश-आत्यीयपूर्वजा-ऽभजा-अनुज-पुत्रादिम् तिसमन्वितमुलोद्धाटनकस्तंमश्रीअष्टापद्महातीर्श्वमृक्षतिसने-

१ परिशिष्टेऽस्मिन् (\*) सकोग्रमं फुक्तिविहं सर्वत्र शिलाकेखर्माकसमासियोतन्त्रमकसालन्यम् ।।

पीयूषपूरस्य च वस्तुपालमन्त्रीक्षितुश्चायमियान् विमेदः । एकः पनर्जीवयति प्रमीतं, प्रमीयमाणं त अवि द्वितीयः 11 8 11 श्रीद-श्रीदयितेश्वरप्रमृतयः संत कचित तेऽपि ये. प्रीणंति प्रभविष्णबोऽपि विभवैनिक्तिचनं कंचन । सोऽबं सिंचति कांचनैः प्रतिदिनं दारिद्यदाबानल-प्रम्हानां प्रविवीं नवीनज्ञकदः श्रीबस्तपालः (\*) पुरः 11 2 11 आतः ! पातकिनां किमत्र कथया दुर्मत्रिणामेतया !, येषां चेतिस नास्ति किचिदपरं छोकोयकारं बिना । नन्वस्यैव गुणान् गृणीहि गणशः श्रीवस्तुपालस्य य-स्तद्विश्वोपकृतिवतं चरति यत् कर्णेन चीर्णे परा # 3 41 मित्त्वा भानं भोजराजे प्रयाते, श्रीग्रंजेऽपि स्वर्गसाम्राज्यभाजि । एकः संपत्यर्थिनां वस्त्यालस्तिष्ठत्यश्र (\*) स्येदनिष्कंदनाय 11811 चौलक्यक्षितिपारुमौलिसचिव ! त्वत्कीर्तिकोलाहरू-बैलोक्येऽपि विलोक्यमानपुरुकानंदाश्रुभिः श्र्यते । कि चैवा कलिद्विवताऽपि भवता मासाद-वापी-प्रपा-कृपा-ऽऽराम-सरोवरप्रमृतिभिर्धात्री पवित्रीकृता 11 19 11 स श्रीतेजःपालः. सचिवध्याकारुमस्त तेजस्वी । येन वयं निश्चिताश्चितामणिने(\*)व नंदामः 11 英州 लक्षात्रसादपुत्रश्रीकरणे लक्षासिंहजनकोऽसौ । मंत्रित्वमत्र कुरुतां, करूपशतं करूपतहकरूपः 11 19 11 पुरायादेन वैत्यारेमेवनोपरिवर्तिना । अधुना वस्तुपालस्य, हस्तेनाथःकृतो विलः 11 641 दैयिता ललितादेवी. तनयमबीतनयमाप सचिवेंद्रात । नामा जयंत्रसिष्टं, जयंतमिन्दात् पुलीयपुत्रीव 11 9 11 (4) [एते ] श्रीगूर्जरेश्वरपुरोहित उ० श्रीसीयेश्वरदेवस ॥

<sup>्</sup>र प्रमानितं आवीनवैनलेकार्यमह २ भागे ६४ संख्य १०९ संख्यार्युवाकारात्विमालकेकार्याः क्रमाहः ४७तमं प्रमानं व सोविकार्येककतिक्षेवैव वर्तते ॥ २ प्रयमिदं प्राचीनवैनकेकारंप्रह २ भागे ६४ संख्यार्तुवाक्षस्रकः विकासके ४४वमं केकेथरवैक्कृतिकृतिक वर्तते ॥

स्तिमतीचें अ कायस्थवंशे वाजडनंदनः । पशस्तिमेतामिकतत्, जैश्रसिंहृतुवः श्रुवीरः ॥ १॥ विश्वहरूपा तन्त्रेन, स्त्रवारेण धीमता । एषा कुमारसिंहेन, समुत्कीणां प्रयत्नतः ॥ २॥ विभिन्ने विश्ववगद्धर्तुरम्बायाश्च प्रसादतः । वस्तुपालान्वयस्यास्तु, प्रशस्तिः स्वस्तिशाब्ति ॥ ३॥ (गिरनार इन्स्किप्शन्म् नं. २।२१-२३)

\$ 14 } + 1 +

(39 - 2)

.....यः पु....तयदुकुलक्षीरार्णवेन्दुर्जिनो, यत्पादाञ्जपवित्रमौलिरसमश्रीकृज्ययन्तोऽप्ययम् ।

घते मुर्भि निजम्भुमसमरोहामप्रभामण्डलो, विश्वक्षोणिभदाधिपत्यपदवी नीलातपत्रोज्वलाम

11 8 11

स्बस्ति श्रीविकमसंवत् १२८८ वर्षे फागुण शुदि १० बुधे श्रीमदणहिल(\*)पुरवास्तव्य-आखारान्वयमसूत ठ० श्रीचण्डपालात्मज ठ० श्रीचण्डप्रसादाङ्गज ठ० श्रीसोमतनुज ठ० श्री-आञ्चाराजनन्दनस्य ठ० श्रीक्रमारदेवीकृक्षिसंभूतस्य ठ० श्रीलुणिग महं० ठ० श्रीमालदेवयोरनु-जस्य महं ० ठ० श्रीतेज:पालाश्रजन्मनो महामात्यश्रीवस्तुपालस्यात्मजे महं ० ठ० श्रीललितादेवी (\*) कुक्किसरोवरराजहंसायमाने महं० श्रीजयन्तसिंहे सं० ७९ वर्षपूर्वे मुद्राव्यापारं व्याप्टण्वति सित सं ० ७७ वर्षे श्रीश्च वंजयोजयन्तप्रभृतिमहातीर्थयात्रोत्सवप्रभावाविर्भृतश्रीमहेवाधिदेवप्रसादासादि-तसंधाधिपत्येन चौलुक्यकुलनभस्तलप्रकाशनैकमार्तण्डमहाराजाधिराजश्रीलवण(क्र)प्रसाददेवस्रुतम-**हाराजश्रीवीरभवलदेव**पीतिपतिपन्नराज्यसर्वैश्वर्येण श्री-शारदाप्रतिपन्नापत्येन महामास्यश्रीवस्तुपालेन तथाऽनुजेन सं० ७६ वर्षपूर्वे गूर्जरमण्डले धवलक्षकप्रमुखनगरेषु मुद्राव्यापारान् व्याप्रण्वता महं० श्रीतेजःपालेन च श्रीश्रत्रुंजया-ऽर्षुदाचलपभृतिमहातीर्थेषु (\*) श्रीमदणहिलपुर-भृगुपुर-स्तम्भनक-पुरस्तम्मतीर्थ-दर्भवती-धवलककपमुलनगरेषु तथाऽन्यसमस्तस्यानेप्वपि कोटिशोऽभिनवधर्मस्थानानि प्रमूतजीणेंद्वाराश्च कारिताः । तथा सचिवेश्वरश्रीवस्तुपाछेनेह स्वयंनिर्मापितश्रीश्चश्रंज्यमहातीर्था-बतारश्रीमदादितीर्थेकरश्रीऋषभदेव (\*) स्तम्भनकपुरावतारश्रीपार्श्वदेव-सत्यपुरावतारश्रीमहावीरदे-वप्रशस्तिसहित-कश्मीरावतारश्रीसरस्वतीम् तिदेवकु छिका चतुष्टय-जिनद्वया-अम्बा-अबना-खा-म्ब-प्रद्यम्नशिखरेषु श्रीनेमिनाथदेवालंकृतदेवकुलिका चतुष्टय-तुरगाधिह्रदिनिज्यितामह ठ० श्रीसीम-निजिपत् ठ० श्रीत्राञ्चाराज (\*) मूर्तिद्वितय-चारुतोरणत्रय-श्रीनेमिनाथदेव-आत्मीयपूर्वजा-अजा-. <u>ऽनुज-पुत्रादिम् तिसमन्वितस्योद्धाटनकस्तम्य</u>-श्री अष्टापद्महातीर्थप्रभृतिअनेक**कीर्तनपरम्पराविराजिते** श्रीतेमिनाथदेवाधिदेवविम् वितश्रीमदुजयन्तमहातीर्थे आत्मनस्तथा स्वभार्यायाः प्राग्वाटज्ञातीय ठ० श्रीकान्हरपुज्याः ठ० (\*) राणुक्किसंम्ताया महं० श्रीसोखुकायाः पुण्याभिवृद्धये श्रीनागेन्द्र-गच्छे भद्दारकशीमहेन्द्रस्रिरसन्ताने शिप्यश्रीशान्तिस्रिरिशेष्यश्रीशानन्दस्रिर-श्रीअसरस्र्रिपहे महा-

१ पद्यमिदं प्राचीनजैनलेखसंप्रह २ मागे ४१-४२-४३ संख्यगिरिनारसत्कप्रशस्तिष्वपि प्रान्तभागे वर्सते ॥
२ पद्यमिदं प्राचीनजैनलेखसंप्रह २ भागे ४२-४३ संख्यगिरिनारसत्कप्रशस्त्योः प्रान्तभागेऽपि वर्सते ॥ ३
पद्यमिदं प्राचीनजैनलेखसंप्रह २ भागे ३९-४०-४२-४३ संख्यगिरिनारसत्कप्रशस्तिष्वपि प्रान्तभागे वर्सते ॥

```
रक्षीहरिमंद्रस्रिपंडारूंकरणश्रीविजयसेनस्रिपतिष्ठितश्रीऋषमदेवममुलचतुर्विशिवितश्रीर्थकरासंस्रतो-
ऽयमभिनवः समण्ड(*) पः श्रीसंसेत्तमहातीर्थावतारप्रधानप्रासादः कारितः ॥
            चैत: कि किकाल ! सारुसमही ! कि मोह ! नो हस्यते !.
                   तृष्णे ! कृष्णमुखाऽसि किं ! कथय किं विष्नीय ! मोघो भवान ! ।
            त्रुमः किं नु सखे ! न खेलति किमप्यस्माकमुज्ज्मितं,
                   सैन्यं यत् किल वस्तुपालकृतिना धर्मस्य संवर्मितम्
                                                                                 11 8 11
                   यं विधुं बन्धवः सिद्धमर्थिनः शत्र (*) ...... ।
                   .....ण,...पश्यन्ति, वर्ण्यतां किमयं मया ?
                                                                                 11 3 11
वैरं विमृति-भारत्योः, प्रभुत्व-प्रणिपातयोः । तेजस्विता-प्रशमयोः, शमितं येन मन्त्रिणा ॥ ३ ॥
            दीपैः स्फूर्जिति सज्जकज्जलमलः स्नेहं मुहः संहर-
                   शिन्द्रमण्डलकृत्तलण्डनपरः प्रदेष्टि मित्रोदयम् ।
            सुरः क्रतरः परस्य सहते तेजो न तेजस्वन-
                   स्तत् केन प्रतिमं ब्र (*) वीमि सचिवं श्रीवस्तुपालामिधम् ?
                                                                                11 8 11
            औयाताः कति नैव यान्ति कति नो यास्यन्ति नो वा कति.
                   स्थानस्थाननिवासिनो भवपथे पान्धीभवन्तो जनाः ! ।
            अस्मिन् विस्मयनीयबुद्धिजलिधविध्वस्य दस्युन् करे.
                   कुर्वन् पुण्यनिधि धिनोति वसुधां श्रीवस्तुपालः परम्
                                                                                 11411
            दन्नेऽस्य वीरधवलक्षितिपस्य राज्यभारे ध्रंधरधरा (*) ......।
            श्रीतेजपालसचिवे दधित स्ववन्यभारोद्धतावविधरैकधुरीणभावम्
                                                                                 11 8 11
            इह तेजपालसचिवो, विमलितविमलाचलेन्द्रममृतभृतम् ।
            कृत्वाऽनुपमसरोवरममरगणं पीणयांचके
                                                                                11 9 11
            एते श्रीमलधारिश्रीनरचन्द्रसरीणाम् ॥
            इंह बालिगसतसहजिगपत्राऽऽनकतन्जवाजहतन्जः ।
      अहि (*) खदिमां कायस्थः, स्तम्मपुरीयधुवी जयतसिंहः
                                                                                11 8 11
हेरिमण्डप-नन्दीसर्शिष्पीश्वरसोमदेवपौत्रेण । बकुलस्वामिस्रतेनोत्कीर्णा पुरुषोत्तमेनेयम् ॥ २ ॥
श्रीनेमें श्रिजगद्भर्तरम्बायाश्च मसादतः । वस्तुपालान्वयस्यास्तु, प्रशस्तिः स्वस्तिशालिनी
```

द्र पद्ममिवं नरचन्द्रस्रिकतवस्तुपालप्रशस्तौ तृतीयपद्यतयाऽपि वर्तते ॥ २ पद्यमिदं नरचन्द्रस्रिकत-वस्तुपालप्रशस्तौ २६ पद्यतयाऽपि दश्यते ॥ ३ पद्यमिदं धर्माभ्युवयमहाकाव्यनवससर्गप्रान्तेऽपि दश्यते ॥ ४ पद्यमिदं प्राचीनजैनकेखसंग्रह २ भागे ४० संस्थिगिरिनारप्रशस्त्योरपि प्रान्तमागे वर्तते ॥ ५ पद्यमिदं प्राचीनजैन-प्राचीनजैनकेससंग्रह २ भागे ४०-४१ संस्थिगिरिनारप्रशस्त्योरपि प्रान्तमागे दश्यते ॥ ६ पद्यमिदं प्राचीनजैन-स्वासीकेष्ट्रभ भागे कृष्ट-४० ४६-४३ संस्थिगिरनारप्रशस्तिकापि प्रान्तमागे वर्तते ॥

म्बर्गमार्क्मीवरंतुपालस्य प्रशस्तिरियं ६०३ महामात्यश्रीवस्तुपालमार्या गर्द० श्रीसीसुंगाया धर्मस्यानमिदम् ॥

(गिरनार इन्स्किप्शन्स् नं० २ । २३-२४)

( F-08)

॥ ॐ नमः सर्वज्ञाय ॥

प्रणमदमरें में क्रिस्कुरन्मणि चौरणी-तरुणकिरणश्रेणीशोणीकृतासिल्हिमहः।

सुरपतिरकरोन्सुक्तैः सात्रोदकैर्धुसणारुण-

स्रुततनुरिवापायात् पायाज्यगन्ति शिवाङ्गजः

H \$ H

स्वस्ति श्रीविकमसंबत् १२८८ वर्षे फागुण शुदि १० बुधे श्रीमदणहिसंपुरवासान्यशा(\*)-म्बाटान्वयमस्त ठ० श्रीचण्डपासात्मज ठ० श्रीचण्डप्रसादाङ्गज ठ० श्रीसोमतनुज ठ० श्रीआञ्चा-राजनन्दनस्य ठ० श्रीक्रमारदेवीकुक्षिसंभूतस्य ठ० श्रीलुणिरा महं० श्रीमालदेवयोरनुजस्य महं० श्रीतेजै:बालाग्रजन्मनो महामात्यश्रीवस्तुपालस्यात्मजे महं० श्रीललितादेवीकुक्षिसरीवरराजहंसा-यमाने (\*) महं० श्रीजयन्त्रांसिंहे सं० ७९ वर्षपूर्वं स्तम्मनकतीर्थमुद्रान्यापारं व्याप्टण्बति सति सं० ७७ वर्षे श्रीत्रश्रुं जयोज्ययन्तममृतिमहातीर्थयात्रोत्सवमभावाविर्म्तश्रीमदेवाधिदेवमसादासादित-संवाचिपत्येन वौद्धक्यकुरुनभस्तरूपकाशनैकमार्तण्डमहाराजाधिराजशीलवणप्रसाददेवस्रुतमहाराज-श्रीविर्ध्य ( \* )लदेवपीतिपतिपत्रराज्यसर्वैश्वरेण श्री-शारदाप्रतिपत्नापत्येन महामात्यश्रीवस्तुपालेन तबाइनुजेन सं० ७६ वर्षपूर्व गुजिरमण्डले घवलककप्रमुखनगरेषु मुद्राव्यापारान् व्याष्ट्रण्वता महं० श्रीतैर्जः पालेन च श्रृशंजया-ऽर्शुदाचलमभृतिमहातीर्थेषु श्रीमदणहिलपुर-भृगुपुर-सम्भनकपुरस्तम्भ-तीर्ध-दर्भवती-वव(\*)लक्कप्रमुखनगरेषु तथाऽन्यसमस्तस्थानेष्विप कोटिशोऽभिनवधर्मस्थानानि प्रम्-तजीणींद्वाराध्य कारिताः। तथा सचिवेधरश्रीवस्तुपालेनेह स्वयंनिर्मापितश्रीशृष्ट्रंजयमहातीर्यावतार-श्रीमवादितीर्थकरश्रीऋषमदेव-स्तम्मनकपुरावतारश्रीपार्श्वनाथदेव-श्रीसत्यपुरावतारश्रीमहावीरदे-व(\*) मसस्तिसहित-कश्मीरावतारश्रीसरस्वतीम् तिदेवकुलिकाचतुष्टय-जिनयुगला-उम्बा-ऽवलोकना-ज्ञास्त-प्रदासिकारेषु श्रीनेमिनाधदेवालंकतदेवकुलिकाचतुष्टय-तुरगाधिकदिनजपितामह उ० श्री-सोम-स्विपत् ठ० श्रीआश्चाराजम् तिद्वितय-कुं नराधिरूदमहामात्यश्रीवस्तुपालानुज महं० श्रीतेबः-पालगुर्तिह्व-नारुतोरणत्रय-श्रीनेमिनाथदेव-आत्मीयपूर्वजा-ऽमजा-ऽनुज-पुत्रादिगुर्विसमन्वितनुस्रो-दांटनंकरतंन्मश्रीसंमेत्रमहातीर्थममृतिअनेकतीर्थपरम्पराविराजिते श्रीनेमिनाभदेवाधिदेवविभूषितंश्रीम-दक्षयन्तेमहातीर्थे आत्मनस्तथा सभायांयाश्च प्राग्वाटज्ञातीय उ० श्रीकान्हदपुत्र्याः ठ० (क्) हार्यु-कुक्तिसम्ताया महं श्रीसोस्तुकायाः पुण्याभिवृद्धये श्रीनागेन्द्रगच्छे भद्दारकश्रीमहेन्द्रस्तिने शिष्यश्रीश्वान्तिस्रिशिष्मश्रीजायन्दस्रि-शीजमरस्रिपष्टे महारकश्रीहरिमद्रस्रिपष्टाकंकरवप्रस्राधी-

श्रीअष्टापद महातीर्थावतार निरुपम-विजयसेन्यरिप्रतिष्ठितकार्यमदेवालंकृतोऽयमिनवः समण्डप: प्रचानप्रासादः कारितः ॥ प्रासादेगेगनाङ्गणप्रणयिभिः पातालमूलंकषैः, कासरिश्च सितैः सिताम्बरगहैनींलैश्च लीलावनैः । येनेयं नयनिर्जितेन्द्रसचिवेनालंकताऽलं क्षितिः, क्षेमैकायतनां चिरायुरुद्यी श्रीवस्तुपालोऽस्तु सः 11 8 11 -संदिष्टं तव वस्तपाल! बलिना विश्वत्रयीयात्रिका-न्मत्वा ना(\*)रदतश्चरित्रमिति ते हृष्टोऽसि नन्दाश्चिरम् । नार्थिभ्यः ऋधमर्थितः प्रथयसि स्वल्पं न दत्से न च. स्वश्लाघां बहु मन्यसे किमपरं? न श्रीमदानमुद्धिस 11 3 11 अरिबल्दलनश्रीवीरनामाऽयमुर्व्यो, सरपतिरवतीर्णस्तर्कयामस्तदस्य । निवसति सुरशासी वस्तुपालाभिधानः, सुरगुरुरपि तेजःपालसंज्ञः समीपे 11 3 11 उदारः शूरो वा(\*)रुचिरवचनो वाऽस्ति नहि वा, भवत्तुल्यः कोऽपि कचिदिति चलक्येन्द्रसचिव !। समुद्भतञ्जान्तिर्नियतमवगन्तुं तव यश-स्ततिर्गेहे गेहे परि परि च याता दिशि दिशि . 8 11 सा कुत्रापि युगत्रयी बत! गता सृष्टा च सृष्टिः सतां, सीदत्साधरसंचरत्यचरितः खेळल्बलोऽभूत कलिः। तद्विधार्तिनिवर्तनैकमनसा प्रतोऽधुना शं(\*)भुना, प्रस्तावस्तव वस्तुपाल! भवते यद रोचते तत् कुरु 11 4 11 के निषाय बसुधातले धनं, वस्तुपाल! न यमालयं गताः?। त्वं त नन्दिस निवेशयनिदं, दिक्ष धावति जने क्षधावति 11 & 11 पौत्रेण धारय वराहपते! धरित्रीं, सूर्य! प्रकाशय सदा जलदाभिषिश्च ।

> आत्मा त्वं जगतः सदागतिरियं कीर्तिर्मुखं पुष्करं, मैत्री मन्त्रिवरः स्थिरा घनरसः श्लोकस्तमोन्नः शमः।

विश्राणितेन परिपालय वस्तुपाल!. भारं भवत्सु यदिमं निद्धे विधा(\*)ता

नोक्तः केन करस्तवामृतकरः कायश्च भारवानिति.

स्पष्टं भूजिटिमूर्तयः कृतपदाः श्रीवस्तुपाल ! त्वयि

विद्या यद्यपि वैदिकी न लभते सौभाग्यमेषा कचि-

न सार्त कुरुते च कश्चन वचः कर्णद्वये य(\*)द्यपि ।

राजानः क्रुपणाश्च यद्यपि गृहे यद्यप्ययं च व्यय-

श्चिन्ता काऽपि तथापि तिष्ठति न मे श्रीवस्तपाले सति

11911

11 6 11

11 9 11

१ पद्यमिर्मुपदेशतरंगिण्यां ७५तमपत्रे सोमेश्वरदेशनात्रेव वर्तते ॥ त्रि॰ ७

| निरिनारपर्वतस्थाः प्रशस्तिशिलालेखाः।                                                                                                                   | [ मचर्च  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| कर्णे सक्रप्रलिपतं न करोपि रोषं, नाविष्करोषि न करोष्यपदे च स्रोभम् ।<br>तेनोपरि त्वमवनेरपि वर्तमानः, श्रीवस्तुपालः! कलिकालमधः करोषि                    | 11 90 11 |
| सर्वत्र आन्तिमती, सर्वविदस्त्वद्भवत् कथं कीर्तिः ! (*)<br>श्रीवस्तुपाल ! पैतृकमनुहरते सन्ततिः प्रायः                                                   | 11       |
| सोऽपि बलेखलेपः, स्वल्पतरोऽभृत् तथैव कल्पतरोः।<br>श्रीवस्तुपालसचिवे, सिञ्चति दानामृतैर्जगतीम्                                                           | ॥ १२ ॥   |
| नियोगिनागेषु नरेश्वराणां, भद्रस्वभावः खळु वस्तुपालः!।<br>उद्दामदानप्रसरस्य यस्य, विभाज्यते कापि न मत्तभावः                                             | ॥ १३ ॥   |
| विबुधेः पयोधिमध्यादेको बहु(*)भिः करीन्दुरुपलब्धः ।<br>बहवस्तु वस्तुपाल !, पाप्ता विबुध ! त्वयैकेन                                                      | 11       |
| प्रथमं धनप्रवाहेर्वाहेरय नाथमात्मनः सचिवः ।<br>अधुना तु सुकृतसिन्धुः, सिन्धुरवृन्दैः प्रमोदयति                                                         | ા શ્પ્રા |
| श्रीवस्तुपाल ! भवता, जलघेर्गम्भीरता किलाऽऽकलिता ।<br>आनीय ततो गजता, स्वपतिद्वारे यदाकलिता                                                              | ॥ १६॥    |
| एते श्रीमहुर्जरेश्वरपुरोहि(*)त ठ० श्रीसोमेश्वरदेवस्य ॥<br>हैह. वालिगसुतसहजिगपुत्राऽऽनकतनुजवाजडतन्जः ।<br>अलिखदिमां कायस्यः, स्तम्भपुरीयश्चवो जयतसिंहः  | 11 2 11  |
| हैरिमण्डप-नन्दीश्वरशिल्पीश्वरसोमदेवपोत्रेण ।<br>बकुलखामिस्रतेनोत्कीर्णा पुरुषोत्तमेनेयम्                                                               | 11 7 11  |
| महामात्यश्रीवस्तुपालस्य प्रशस्तिरियं निष्पन्ना ॥ ६०३ ॥<br>श्रीनेमेस्निजगद्भर्तुरम्बायाश्च प्रसादतः ।<br>बस्तुपालान्वयस्यास्तु, प्रशस्तिः स्वस्तिशालिनी | 11 ₹ 11  |
| माहामात्यश्रीवस्तुपालभायी महं० श्रीसोखुकाया धर्मस्थानमिदम् ॥<br>(गिरनार इन्स्किप्शन्स् नं० २                                                           | । २४–२५) |
| (86-8)                                                                                                                                                 |          |
| ॐ नमः श्रीनेमिनाथदेवाय ॥                                                                                                                               |          |
| तीर्थेशाः प्रणतेन्द्रसंहतिशिरःकोटीरकोटिस्फर-                                                                                                           |          |

तीर्थेशाः प्रणतेन्द्रसंहतिशिरःकोटीरकोटिस्फुर-त्तेजोजालजलप्रवाहल्हरीप्रक्षालितांत्रिद्धयः ।

१ पद्मिदं प्राचीनजैनलेखसंग्रह २ भागे ३९ संख्यागिरिनारसत्कप्रशस्ताविष प्रान्तमागे वर्तते ॥ २ पद्मिदं प्राचीनजैनलेखसंग्रह २ भागे ३९-४९ संख्यागिरिनारप्रशस्त्योरिष प्रान्तमागे वर्तते ॥ ३ पद्मिदं प्राचीनजैनलेखसंग्रह १ भागे ३८-३९-४३ संख्यागिरिनारसत्कप्रशस्तिष्विष प्रान्तमागे वर्तते ॥

ते वः केवलमूर्तयः कवलितारिष्टां विशिष्टाममी, तामष्टापदशैलमौलिमणयो विश्राणयन्तु श्रियम्

11 9 11

स्वित श्रीविक्रमार्कसंवत १२८८ वर्षे फागुण (\*) शुदि १० बुधे श्रीमदणहिलपुरवास्तव्य-प्राम्बादान्वयप्रसत ठ० श्रीचण्डपालात्मज ठ० श्रीचण्डप्रसादाङ्गज ठ० श्रीसोमतनुज ठ० श्रीआशा-**राजनन्दनस्य ठ० श्रीकुमारदेवी**कुक्षिसंभूतस्य ठ० श्रीलुणिग महं० श्री**मालदेवयोरनुजस्य ठ०** महं श्रीतेज:पालामजन्मनो महामात्यश्रीवस्तुपालस्यात्मजे (\*) महं श्रीलिलतादेवीकुिक्सरो-वरराजहंसायमाने महं० श्रीजयन्तसिंहे सं० ७९ वर्षपूर्व श्रीस्तम्भतीर्थवेलाकुलसुद्राव्यापारं व्याप्ट-**ण्वति सति सं० ७७ वर्षे श्रीशत्रृंजयोज्ञयंत्**प्रमृतिमहातीर्थयात्रोत्सवप्रभावाविभूतश्रीम**देवाधिदेवप्रसा-**दासादितसंघाधिपत्येन चौलुक्यकुलनभरतलप्रकाशनैक (\*) मार्तण्डमहाराजाधिराजश्रीलवणप्रसाद-देवसतमहाराजश्रीवीर घवलदेवप्रीतिप्रतिपन्नराज्यसर्वेश्वर्येण श्री-शारदाप्रतिपन्नापत्येन स्तपालेन तथाऽनुजेन सं० ७६ वर्षपूर्व गुर्जरमण्डले धवलककपमुखनगरेषु मुद्राव्यापारं व्याप्रण्वता महं० श्रीतेजःपालेन च श्री (\*) शत्रंजया-ऽर्बुदाचलमहातीर्थेषु श्रीमदणहिलपुर-भगपुर-स्तम्मनक-पुर-स्तम्मतीर्थ-दर्भवती-धवलककप्रमुखनगरेषु तथाऽन्यसमस्तस्थानेप्वपि कोटिशो प्रमृतजीर्णोद्धाराध्य कारिताः । तथा सचिवेश्वरश्रीवस्तपालेनेह स्वयंनिर्मापित्रात्रंजयमहातीर्थाव-तारश्रीमदादितीर्थंकरश्रीऋषभदेव-स्तम्भनकपुरावतारश्रीपार्श्वनाथदेव-सत्यपुरावतारश्रीमहा-(\*) बीरदेवप्रशस्तिसहित-क्रांसीरावतारश्रीसरस्वतीदेवक्रिकाचत्रष्टय-जिन्यगला-अमा- Saलोकना-**भाम्ब-प्रदास्त्रिलरेष** श्री**नेमिनाथदे**वालंकृतदेवकुलिकाचतुष्टय-तुरगाधिरूढिन (\*) जपितामह ठ० श्रीआशाराजमूर्तिद्वितय-तोरणत्रय-श्रीनेमिनाथदेव-आत्मीयपूर्वजा-ऽमजा-ऽनज-पुत्रादिमूर्तिसमन्बितमुखोद्धाटनकस्तम्भश्रीसंमेतावतारमहातीर्थप्रभृतिअनेककीर्तनपरम्पराविराजिते नेमिनायदेवाधिदेवविभूषितश्रीमदञ्जयन्तमहातीर्थे आ (\*) त्मनस्तथा स्वभायीयाः प्राग्वादज्ञातीय ठ० कान्द्रसपुत्र्याः ठ० राणुकुक्षिसंभूतायाः महं० श्रीसोखुकायाः पुण्याभिवृद्धये श्रीनागेन्द्रगच्छे महारकश्रीमहेन्द्रस्रिरंताने शिष्यश्रीशान्तिस्रिरिश्यआणन्दस्रि-श्रीअमरस्रिरिष्टे **मदसरि**पद्यालंकरणश्रीविजयसेनसरिप्रतिष्ठि (\*) तश्रीमदादिजिनराजश्रीऋषभदेवप्रमुखचतुर्विशतितीर्थ-करालंकतो ज्यमभिनवः समण्डपः श्रीअष्टापदमहातीर्थावतारप्रधानप्रासादः कारितः ।

> स्वैस्ति श्रीबल्ये नमोऽस्तु नितरां कर्णाय दाने ययो-रस्पष्टेऽपि दृशां यशः कियदिदं वन्द्यास्तदेताः प्रजाः । दृष्टे संप्रति वस्तुपालसचिवत्यागे करिप्यन्ति ताः, कीर्ति कांचन या पुनः स्फूटमियं विश्वेऽपि नो मास्यति

11 8 11

केटीरैः कटका-ऽकुलीय-तिलकैः केयूर-हारादिमिः, कोरोयेश्व विभूष्यमाणवपुषो यत्पाणिविश्राणितैः।

**१ पद्मितं मरूघारिनरेन्द्रप्रभीयल**ष्ट्रवस्तुपालप्रशस्तौ द्वादशपद्यतयाऽपि दश्यते ॥ २ पद्मिदं मरूभारि-नरेन्द्रप्रभीमरूष्ट्रवस्तुपालप्रशस्तौ प्रवदशपद्यस्पेणाऽपि दश्यते ॥

| <b>५</b> १    | गिरिनारपर्वतस्थाः प्रशस्तिशिलालेखाः।                                      | [ सबर्म |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
|               | विद्वांसो गृहमागताः प्रणयिनीरप्रत्यभिज्ञाभृत-                             |         |
|               | स्तैस्तैः स्वं शपथैः कथं कथमिव प्रत्याययांचिकरे                           | 11 9 11 |
|               | न्यासं ब्यातनुतां विरोचनसुत (*) स्त्यागं कवित्वश्रियं,                    |         |
|               | मास-व्यासपुरःसराः पृथु-रघुशायाश्च वीरवतम् ।                               |         |
|               | प्रज्ञां नाकिपताकिनीगुरुरिप श्रीवस्तुपाल ! ध्रुवं,                        |         |
|               | जानीमो न विवेकमेकमकृतोत्सेकं तु कौतस्कुतम् !                              | 11 3 11 |
| वीस्तवं वस्तु | पालस्य, वेत्ति कश्चरिताङ्कृतम् १ । यस्य दानमविश्रान्तमर्थिष्वपि रिपुष्वपि | 11 8 11 |
|               | स्तोतव्यः खञ्ज वस्तुपालसचिवः कैर्नाम वाग्वैभवे-                           |         |
|               | र्यस्य (*) त्यागविधिविध्य विविधां दारिद्रचमुद्रां हठात्                   |         |
|               | विश्वेऽसिन्निखिलेऽप्यसूत्रयदसावर्थीति दातेति च.                           |         |
|               | द्वौ शब्दावभिघेयवस्तुविरहत्याहन्यमानस्थिती                                | 11 % 11 |
|               | आदेनाप्यपवर्जनेन जनितार्थित्वप्रमाथान् पुनः,                              |         |
|               | स्तोकं दत्तमिति कमान्तरगतानाह्वाययत्र्वर्थनः ।                            |         |
|               | पूर्वसाद् गणसंख्ययाऽपि गुणितं यस्तेष्वनावर्तिषु,                          |         |
|               | द्रव्यं (*) दातुमुद्सतहस्तकमलस्तस्या चिरं दुःस्थितः                       | 11 & 11 |
|               | विश्वेऽस्मिन् किल पद्भपिङ्कलतेले प्रस्थानवीर्थी विना,                     |         |
|               | सीदनेष पदे पदे न पुरतो गन्तेति संचिन्तयन् ।                               |         |
|               | धर्मस्थानशतच्छलेन विद्धे धर्मस्य वर्षीयसः,                                |         |
|               | संचाराय शिलाकलापपदवीं श्रीवस्तुपालः स्फुटम्                               | 11 9 11 |
|               | अन्मोजेषु मरारुमण्डलरुचो डिण्डीरपिण्डलिषः,                                |         |
|               | कासारेषु (*) पयोधिरोधिस लुठनिर्णिकमुक्ताश्रियः।                           |         |
|               | ज्योत्स्नाभाः कुमुदाकरेषु सदनोद्यानेषु पुष्पोल्बणाः,                      |         |
|               | स्फूर्ति कामिय वस्तुपालकृतिनः कुर्वन्ति नो कीर्तयः !                      | 11 2 11 |
| •             | देवे स्वर्नाथ ! कष्टं ननु क इव भवान् ! नन्दनोद्यानपालः,                   |         |
|               | खेदस्तत् कोऽद्य ! केनाप्यहह ! हृत इतः काननात् कल्पवृक्षः, ।               |         |
|               | हुं मा वादीम्तदेतत् किमपि (*) करुणया मानवानां मयैव,                       |         |
|               | प्रीत्याऽऽदिष्टोऽयम् र्च्यास्तिलक्षयति तलं वस्तुपालच्छलेन                 | 11911   |
|               | श्रीमैन्त्रीसरवस्तुपालयशसामुचावचैर्यीचिभिः,                               |         |
|               | सर्वसिनिप लिमिते धवलतां कह्नोलिनीमण्डले ।                                 |         |
|               |                                                                           |         |

१ पद्मिदं नरेन्द्रप्रमीयलघुनस्तुपालप्रशस्तौ चतुर्थपद्यनगाऽपि वर्तते ॥ २ पद्मिदं नरेन्द्रप्रमीयस्त्रभुवस्तुपाल-प्रशस्तौ २७ तमपद्यस्पेणापि वर्तते ॥ ३ पद्मिदं नरेन्द्रप्रमीयलघुनस्तुपालप्रशस्तौ २५ तमपद्यस्पेणापि वर्तते ॥

गक्नैवेयमिति पतीतिविकलास्ताम्यन्ति कामं भुवि,

श्राम्यन्तस्तुनुसादमन्दितमुदो मन्दाकिनीयात्रिकाः

110911

वक्तं (\*) निर्वासनाज्ञानयनपथगतं यस्य दारिद्रयदस्यो-

र्देष्टिः पीयूषष्टिः प्रणयिषु परितः पेतुषी सप्रसादम् ।

प्रेमारापस्तु कोऽपि स्फुरदसमपरब्रह्मसंवादवेदी,

नेदीयान् वस्तुपालः स खल्ज यदि तदा को न भाग्यैकभूमिः!

11 88 11

साक्षादु ब्रह्म परं धरागतमिव श्रेयोविवर्तैः सतां,

तेजःपाल इति प्रसिद्धमहिमा तस्यानु(\*)जन्मा जयी ।

यो घत्ते न दशां कदाऽपि कलितावद्यामविद्यामयीं.

यं चोपास्य परिस्पृशन्ति कृतिनः सद्यः परां निर्वृतिम्

॥ १२ ॥

आकृष्टे कमलाकुलस्य कुदशारम्भस्य संग्तम्भनं,

वस्यत्वं जगदाशयस्य यशसामाशान्तनिर्वासनम् ।

मोहः शत्रुपराकमस्य मृतिरप्यन्यायदस्योरिति,

स्वैरं षड्विधकर्मनिर्मितिमया मन्त्रोऽस्य मन्त्रीशितुः

11 83 11(\*)

एते मलधारिश्रीनरेन्द्रसूरीणाम् ।

स्तम्मतीर्येऽत्र कायस्यवंशे वाजडनन्दनः । प्रशस्तिमेतामलिखजैत्रसिंहधुवः सुधीः

11 8 11

हैरिमण्डप-नन्दीश्वरशिल्पीश्वरसोमदेवपौत्रेण । बक्कुलस्वामिस्रतेनोत्कीर्णा पुरुषोत्तमेनेयम्

11 3 11

श्रीवस्तुपालप्रमोः प्रशस्तिरियं निष्पन्ना ॥ मङ्गलं महाश्रीः॥

(गिरनार इन्स्क्रिप्शन्स् नं० २ । २६-२७)

(87-4)

ॐ नमः सर्वज्ञाय ॥

ये उज्जयन्तं.....जयाभूप्रजाकल्याणा ।

सस्ति श्रीविक्रमसंवत् १२८८ वर्षे फागुण शुदि १० बुघे श्रीमदणहिरुपुरवा(\*)स्तव्य-प्राग्वाटान्वयप्रस्त ठ० श्रीचण्डपालात्मज ठ० श्रीचण्डप्रसादाङ्गज ठ० श्रीसोमतनु ठ० श्रीजाश्चाराज्ञनन्दनस्य ठ० श्रीकुमारदेवीकुक्षिसंम् तस्य ठ० श्रीलुणिग महं० श्रीमालदेवयोरनु-जस्य महं० श्रीतेजःपालामजन्मनो महामात्यश्रीवस्तुपालस्यात्मजे महं० श्रीलिलितादेवीकुक्षिसरो-वरराजहंसाय(\*)माने महं० श्रीजयन्त्रसिंहे सं० ७९ वर्षपूर्व स्तम्भतीर्थे मुद्राव्यापारान् व्याप्ट-ण्वति सति सं० ७७ वर्षे शत्रुंजयोज्ञयन्तप्रभृतिमहातीर्थयात्रोत्सवप्रसादाविभृतश्रीमदेवाघिदेवप्रसा-दासादितसंघाचिपत्येन चौद्धन्यकुलनभत्तलप्रकाशनैकमार्तण्डमहाराजाविराजश्रीलवणप्रसाददेवसु-

१ पद्मिदं नरेन्द्रप्रमीयलपुवस्तुपालप्रशस्ती १९पद्यरूपेणापि वर्त्तते ॥ २ पद्मिदं प्राचीनजैनलेखसंग्रह २ साने ३८-४२-४३ संख्यगिरिनारसत्कप्रशस्तिष्वपि प्रान्तभागे दश्यते ॥ ३ पद्मिदं प्राचीनजैनलेखसंग्रह २ माने ३९-४० संख्यगिरिनारसत्कप्रशस्त्योरपि प्रान्तभागे वर्तते ॥

तमह।राजश्रीवीरघ(\*)वलदेवप्रीतिप्रतिपन्नराज्यसर्वैश्वर्येण श्री-शारदाप्रतिपनापत्येन महामात्यश्रीवस्त-पालेन तथाऽनुजेन सं० ७६ वर्षपूर्व गुर्जरमण्डले धवलककप्रमुखनगरेषु मुद्राव्यापारं व्याप्टण्वता श्रीतेजःपालेन च श्रीशृतुंजया-ऽर्बुदाचलप्रभृतिमहातीर्थेषु श्रीमदणहिलपुर-सृगुपुर-स्त(\*)-**रमनकपुर-त्तम्मतीर्थ-दर्भवती-धवलककप्रमुखनगरेषु तथाऽन्यसमस्तस्थानेष्विप कोटिशोऽभिनवधर्म-**स्थानानि प्रभूतजीणेंद्धाराश्च कारिताः । तथा सचिवेश्वरश्रीवस्तुपालेनेह स्वयंनिमीपितश्रीभृतुंजय-महातीर्यावतारश्रीमदादितीर्थंकरश्री ऋषभदेव-स्तम्भनकपुरावतारश्रीपार्श्वनाथ-देव सत्यपुरावतार-श्री(\*)महावीरदेवप्रशस्तिसहित-क्रुमीरावतारश्रीसरस्वतीमूर्तिदेवकुलिकाचतुष्टय-जिनयुगला-ऽम्या-**ऽवरुोकना-शाम्ब-प्रदान्न**शिखरेष श्रीने मिनाथदेवालंकृतदेवकुलिकाचतुष्टय-तुरगाधिरूदस्वपितामह श्रीसोम-निजिपत् ठ० श्रीआशाराजमृतिद्वितय-चारुतोरणत्रय-श्रीनेमिनाथदेव-आत्मीय(\*)-पूर्वजा-ऽमजा-ऽनुज-पुत्रादिमूर्तिसमन्वितमुखोद्धाटनकस्तम्भश्रीअष्टापदमहातीर्थप्रभृतिअनेककीर्तनपरम्प-श्रीनेमिनाथदेवाधिदेवविभूषितश्रीमदञ्जयन्तमहातीर्थे आत्मनस्तथा स्वर्धमचारिण्याः राविरानिते प्राग्वाटकातीय ठ० श्रीकान्हडपुत्र्याः ठ० राणुकुक्षिसंभृताया महं० श्रीललितादेव्याः पुण्याभि(\*)-वृद्धये श्रीनागेन्द्रगच्छे भट्टारकश्रीमहेन्द्रसृरिसंताने शिष्यश्रीशान्तिसृरिशिष्यश्रीआणन्दसृरि-श्री-अमरसरिपट्टे भट्टारकश्रीहरिभद्रस्र रिपट्टालंकरणप्रमुश्रीविजयसेनस्र रिप्रतिष्ठितश्रीअजितनाथदेवादि-विश्वतितीर्थकरालंकृतोऽयमभिनवः समण्डपः श्रीसंमेतमहातीर्थावतारप्रासादः कारितः ।

> सै श्रीजिनाधिपतिधर्मधराधुरीणः, स्थायास्पदं कथमिवास्तु न वस्तुपालः! । श्री-शारदा-सुकृत-कीर्ति-नयादिवेण्याः, पुण्यः परिस्फुरति जङ्गमसङ्गमो यः ॥ १॥ विभुता-विक्रम-विद्या-विद्य्यता-वित्तवितरण-विवेकैः ।

यस मृः किमसावस्तु, वस्तुपालसुतः सदा । नावर्णासावथाप्येती, धर्मकर्मकृती कृती

11 3 11

कस्यापि कविता नास्ति, विनाऽस्य हृदयामुखम् । वास्तवं वस्तुपालस्य, पद्यामम्तद् वयं च यम्

यः सप्तभिर्विकारैः, कलितोऽपि बभार न विकारम

11 8 11

दुैर्गः स्वर्गगिरिः स कल्पतरुभिर्भेजे न चक्षुप्पथे,

तस्थो कामगवी जगाम जलघेरन्तः स चिन्तामणिः।

कालेऽसिनवलोक्य यस्य करुणं(णां) तिष्ठेत कोऽन्यस्ततः,

पुण्यः सोऽस्तु न वस्तुपालयुकृती दानैकवीरः कथम?

11411

सोऽयं मन्त्री गुरुरतितरामुद्धरन् धर्मभारं,

श्लाघाभूमिं नयति न कथं वस्तुपालः सहेळम् ?।

तेजःपालः स्वबलधवलः सर्वकर्मीणबुद्धि-

र्द्वेतीयीकः कल्यतितरां यस्य धौरेयकत्वम्

11 7 11

१ पद्मिदं नरचन्द्रीयवस्तुपालप्रशस्तौ पश्चमपदात्वेनापि दृश्यते ॥ २ पद्मिदं धर्माभ्युद्यमहाकाव्यप्रयम्-समें २१तमपद्यत्वेनाऽपि वर्तते ॥ ३ पद्मिदं नरचन्द्रीयवस्तुपालप्रशस्तौ चतुर्थपद्यतयाऽपि दृश्यते ॥

एतसिन् बसुधासुधाजरूधरे श्रीवस्तुपाले जग-

जीवाती सिचयोचयैर्नवनवैर्नकं दिवं वर्षति (\*)।

आसामन्यजनो धनोज्झितशशिज्योत्स्नाच्छवलाद्गुणो-

द्भृतैरद्य दिगम्बराद्यपि यशोवासोभिराच्छादितम्

11 0 11

लक्ष्मीर्मन्थाचलेन्द्रअमणपरिचयादेव पारिष्ठवेयं,

अभक्तस्यैव भक्ताचिकतमृगदृशां प्रेमनस्थेतरस्य ।

आयुर्निःश्वासवायुप्रणयपरतयैवेवमस्त्रैर्यदुःस्त्रं,

स्थाम्नुधर्मोऽयमेकः परमिति हृद्ये (\*) वस्तुपालेन मेने

11 6 11

तेर्जं:पालस्य विष्णोश्च, कः स्वरूपं निरूपयेत् ? । स्थितं जगत्रयीं पातुं, यदीयोदरकन्धरे ॥ ९ ॥

लितादेवी नाम्ना, सधर्मिणी वस्तुपालस्य ।

अस्यामनिरस्तनयस्तनयोऽयं (\*) जयतसिंहाख्यः

11 09 11

दृष्टा वपुश्च वी......च, परस्परविरोधिनी । विवादा......जैत्रसिंहस्तारुण्यवादि (१) कः ॥ ११ ॥ (\*)

कृतिरियं मलधारिश्रीनरचन्द्रसूरीणाम् ॥

स्तॅम्मतीर्थेऽत्र कायस्यवंशे वाजडनन्दनः । प्रशस्तिमेतामलिखजेत्रसिंह्धवः सुधीः

11 8 11

वाहरस तन्जेन, सूत्रधारेण धीमता । एषा क्रमार्ग्सहेन, समुत्कीर्णा प्रयत्नतः

11 3 11

श्रीनेमेबिजगद्भर्तुरम्बायाश्च प्रसादतः । वस्तुपालान्वयस्यास्तु, प्रशस्तिः स्वस्तिशालिनी

11 3 11

(गिरनार इन्स्क्रिप्शन्स् नं० २।२७--२९)

(83-4)

ॐ नमः श्रीसर्वज्ञाय ॥

संमेतादिशिरः किरीटमणयः स्मेरसाराहं कृति-

ध्वंसोह्यासितकीर्तयः शिवपुरप्राकारतारश्रियः ।

आनत्यश्रितसंविदादिविलसद्रत्नौधरलाकराः,

कल्याणाविहतवः प्रतिकलं ते सन्त वस्तीर्थपाः

11 8 11

स्वस्ति श्रीविक्रमसंवत् १२८८ वर्षे फागुण शुदि १० बुधे श्रीमदणहिरुपुरवास्तव्यप्राग्वाट-कुळालकरण (\*) श्रीचण्डपालात्मज ठ० श्रीचण्डप्रसादाङ्गज ठ० श्रीमोमतनुज ठ० श्रीआश्चाराज-, नन्दनस्य ठ० श्रीकुमारदेवीकुक्षिसम्भूतस्य ठ० श्रीलुणिग महं० श्रीमालदेवयोरनुजस्य महं० श्री-तेज:पालाभजन्मनो महामात्यश्रीवस्तुपालस्यात्मजे महं० श्रीललितादेवीकुक्षिसरोवरराजहंसायमाने

१ पश्चितं नरचन्द्रीयवस्तुपाळप्रशस्तो पोडशपयतयाऽपि वर्तते ॥ २ पद्यमिदं प्राचीनजैनकेखसंप्रह २ भागे ६४ संख्यभर्षुदाचळसरकशिळालेखे बोडशं सोमेश्वरदेवकृतितया वर्तते ॥ ३ पद्यमिदं प्राचीनजैनकेखसंप्रह २ भागे ३४-४१-४२ संख्यगिरिनारप्रशस्तिष्वपि प्रान्तभागे वर्तते ॥ ४ पद्यमिदं प्राचीनजैनकेखसंप्रह २ भागे ३८-३९-४३ संख्यगिरिनारसत्कप्रशस्त्रक्वपि प्रान्तभागे वर्तते ॥ ५ पद्यमिदं प्राचीनजैनकेखसंप्रह २ भागे ३८-३९-४०-४३ संख्यगिरिनारप्रशस्तिष्वपि प्रान्तभागे वर्तते ॥

महं ० श्रीजयन्तसिंहे सं० ७९ वर्षपूर्व स्तम्भ (\*) तीर्श्वमुद्राज्यापारान् व्याप्टण्बति सति सं० ७७ श्रीशत्रं जयोज्ञयन्तप्रमृतिमहातीर्थयात्रोत्सवप्रभावाविर्भूतश्रीमद्देवािषदेवप्रसादासादितस्याविष-चौल्लक्यकुलनभस्तलप्रकाशनैकमार्तण्डमहाराजाधिराजश्रीलवणप्रसाददेवसुतमहाराजश्रीचीरघ-त्येन वलदेवप्रीतिप्रतिपन्नराज्यसर्वैश्वर्येण श्री-शारदाप्रतिपन्नापत्येन महामा (\*) त्यश्रीवस्तुपालेन तथा अनुजेन सं० ७६ वर्षपूर्व गूर्जरमण्डले घवलककप्रमुखनगरेषु मुद्राव्यापारान् व्याप्रण्वता महं० श्रीतेजःपालेन च श्रीश्रत्रुद्धया-ऽर्बुदाचलप्रभृतिमहातीर्थेषु श्रीमदणहिलपुर-भृगुपुर-स्तम्भनकपुर-स्तम्भतीर्थ-दर्भ-वती-धवलककप्रमुखनगरेषु तथा अन्यसमस्तस्थानेष्विप कोटिशोऽभिनवधर्मस्थानानि प्रमूतजी (\*) णी-द्धाराध्य कारिताः ॥ तथा श्री-शारदाप्रतिपन्नपुत्रसचिवेधरश्रीवस्तुपालेन स्वधर्मचारिण्याः प्राग्वाट-श्रातीय ठ० श्रीकान्हहपुत्र्याः ठ० राणुकक्षिसम्मृताया महं० श्रीललितादेच्यास्तथा आत्मनः पुण्या-स्वयंनिर्मापितश्री श्रृ अख्यमहातीर्थावतारश्रीमदादितीर्थकरश्री श्रयमदेव-स्तम्भनकपुरा-भिष्रद्वये इह वतारश्रीपार्श्वनाथदेव-सत्यपुरा (\*) वतारश्रीमहावीरदेवप्रशस्तिसहित-कश्मीरावतारश्रीसरस्वतीम्-र्तिदेवकुलिकाचतुष्टय-जिनयुगल-अम्बा-ऽवलोकना-श्राम्ब-प्रद्युम्नशिखरेषु श्रीनेमिनाथदेवालंकतदेव-कुलिकाचतुष्टय-तुरगाधिरूढिनिजपितामह महं० श्रीसोम-स्विपत ठ० श्रीआञाराजपूर्तिद्वितय-चारतो-रणत्रय-श्रीनेमिनाधदेव-आत्मीयपूर्वजा-ऽमजा-ऽनुज-पुत्रादिमूर्तिस (\*) मन्वितमुखोद्घाटनकस्तम्भ-श्रीअ-**ष्टापद**महातीर्थप्रभृतिअनेककीर्तनपरंपराविराजिते श्रीनेमिनाथदेवाधिदेवविमृषितश्रीमदुज्जयंतमहातीर्थे महारकश्रीमहेंद्रस्रिसंताने शिष्यश्रीशांतिस्रिशिष्यश्रीआणंदस्रि-श्रीअमरस्रिपट्टे श्रीनागेन्द्रगच्छे भद्दारकश्रीहरिभद्रसूरिपद्दारुंकरणप्रभुश्रीविजयसेनसूरिप्रतिष्ठित (\*) श्रीमदिजतनाथदेवप्रमुखविंशतिती-र्थेकरालंकतोऽयमभिनवः समण्डपः श्रीसंमेतावतारमहातीर्थप्रासादः कारितः ॥ छ ॥

मुष्णाति प्रसमं वसु द्विजपतेगौरीगुरुं लङ्घयन्,

नो घत्ते परलोकतो भयमहो! हंसापलापे कृती।

उचैरास्तिकचकवालमुकुट! श्रीवस्तुपाल! स्फुटं,

मेजे नास्तिकतामयं तव यशःपूरः कुतस्त्या (\*) मिति ?

11 8 11

कोपाटोपपरैः परैश्चलचम्रङ्गतुरङ्गक्षत-

क्षोणीक्षोदवशादशोषि जलधिः श्रीस्तम्भतीर्थे परे।

स्वेदाम्भस्तिटनीषटाघटनया श्रीवस्तुपालस्फुर-

चेजिस्तम्मगभिस्ततप्ततनुभिस्तैरेव सम्पूरितः

11211

दिस्यात्रोत्सववीरवीरधवलक्षोणीधवाच्यासितं,

प्राज्यं राज्यरथस्य भारमभितः स्कंघे दघक्कीलया ।

१ पद्यमिदं धर्माभ्युदयमहाकाव्यनवमसर्गप्रान्तेऽपि हत्यते ॥ २ पद्यमिदं सुकृतकीर्तिकक्रोलिन्यां १३७ तम-पद्यतमाऽपि वर्तते ॥ ३ पद्यमिदं सकृतकीर्तिकक्रोलिन्यां १२९ पद्यक्ष्पेण उदयप्रमीयवस्तुपालस्तुतौ व १९ पद्यक्षपेणाऽपि हत्यते ॥

माति भातरि दक्षिणे समगुणे श्रीवस्तुपालः कथं,

न साध्यः स्वयमश्रराजतनुजः कामं स वामस्थितिः ?

11 5 11

. स्रावण्यांग इति चुतिन्यतिकरैः सत्यामिधानोऽभवद्,

श्राता यस्य निशानिशांतविकसचन्द्रप्रकाशाननः ।

शंके शंकरकोपसंत्रमभरादासीदनंगः स्मरः,

साक्षादंगमयोऽयमित्यपहृतः स्वर्गागनाभिर्छषु

11 8 11

रंकः सद्गतिभावमाजि चरणे श्रीमह्यदेवोऽपरो,

यद्भाता परमेष्ठिवाहनतया प्राप्तः प्रतिष्ठां पराम् ।

खेलिनर्भछमानसेन समयं कापि अयन् पंकिलं,

विश्वे राजति राजहंस इव यः संशुद्धपक्षद्वयः

11 4 11

सोऽयं तस्य सुघाहरस्य कवितानिष्ठः कनिष्ठः कृती,

बंधुवैधुरबुद्धिबोधमधुरः श्रीवस्तुपालाभिधः ।

ज्ञानांभोरुहकोटरे अमरतां सारंगसाम्यं यशः-

सोमे सौरितुलां च यस्य महिमक्षीरोदधौ सं दधौ

11 & 11(#)

इंदुर्विदुरपां सुरेश्वरसरिद्धिंडीरपिंडः पति-

र्भासां बिद्धमकंदलः किल विसः श्रीवत्सलक्ष्मा नभः ।

कैलास-त्रिदरोम-शंमु-हिमवत्यायास्तु मुक्ताफल-

स्तोमः कोमलवालुकाऽस्य च यशःक्षीरोदधौ कौमुदी

11 0 11

र्हस्तामन्यस्तसारस्वतरसरसनभाप्तमाहात्म्यलक्ष्मी-

स्तेजःपालस्ततोऽसौ जयति वसुभरैः पूरयन् दक्षिणाशाम् ।

यहुद्धिः कल्पितोरु(\*)द्विपगहनपरक्षोणिभृद्वुद्धिसंप-

स्रोपामुद्राधिपस्य स्फ्ररति रुसदिनस्फारसंचारहेतुः

11 6 11

पुण्यश्रीर्श्वि मझदेवतनयोऽभ्त् पुण्यसिंहो यशो-

वर्यः स्फूर्जिति जैत्रसिंह इति तु श्रीवस्तुपालात्मजः ।

तेजःपालसुतस्त्वसौ विजयते लावण्यसिंहः स्वयं,

यैर्विश्वेऽभवदेकपादिप कलौ धर्मश्चतुष्पादयम्

11 9 11

एते श्रीनागेंद्रगच्छे भहारकश्रीउदय(\*)प्रभस्रीणाम् ।

स्तम्मतीर्थेऽत्र कायस्थवंशे वाजडनंदनः । पशस्तिमेतामलिखजैत्रसिंहभुवः सुधीः

11 8 11

१ पद्मितं प्रकृतकीर्तिकहोिळन्यां १९३ पद्मतयाऽपि वर्तते ॥ २ पद्मितं प्रकृतकीर्तिकहोिळन्यां १९५ पद्म-कपेणापि वर्तते ॥ ३ पद्मितं प्रकृतकीर्तिकहोिळन्यां १२८तमपद्मक्पेणापि दश्यते ॥ ४ पद्मितं प्रकृतकीर्ति-कहोिळन्यां १९७ पद्मतवाऽपि वर्तते ॥ ५ पद्मितं प्राचीनजैनळेखसंप्रद्व २ भागे ३८-४१-४२ संख्यगिरिनार-प्रवास्तव्यपि प्रान्तमागे वर्तते ॥

बाहरूस्य तन्ज्ञेन, स्त्रधारेण धीमता । एषा कुमारसिंहेन, समुत्कीर्णा बद्यलतः ॥ २॥ बीबेसेखिजगद्धर्तरम्बायाश्च मसादतः । बस्तुपालरन्वयस्यास्त्र, प्रशस्तिः स्वस्तिशालिनी ॥ ३॥ श्रीवस्तपालप्रमोः प्रशस्तिरियं निष्पता । असं अवतः ॥

(88-0)

वैस्तुपालविहारेण, हारेणेबोज्ज्बरुश्रिया । उपकण्ठस्थितेनायं, श्रेलराजो विराजते

11 2 11

श्रीविकमसंवत् १२८९ वर्षे आश्विनवदि १५ सोमे महामात्यश्रीवस्तुपालेन आत्मश्रेयोऽर्थे पश्चाद्वागे श्रीकपर्दियक्षप्रासाद्दसमलंकृतः श्रीशृतंज्ञयाव[तार]श्रीआदिनाथप्रासादस्तदमतो वाम-पश्चे स्वीयसद्धर्मचारिणी महं० श्रीलिलतादेविश्वेयोऽर्थं विश्वतिजिनालंकृतः श्रीसम्मेतिश्विखरप्रासाद-स्तमा विश्वणपश्चे द्वि० मार्या महं० श्रीसोखुश्चेयोऽर्थं चतुर्विश्वतिजिनोपशोभितः श्रीश्रष्टापदप्रासादः अपूर्वषाटरचनारुविरतरमभिनवप्रासादचतुष्टयं निजद्वन्येण कारयांचके ।

( लिष्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमन्स इन बॉम्बे प्रसिडन्सी पृ० ३६१)

(84-6)

महामात्यश्रीवस्तुपाल महं० श्रीलिखतादेवीमूर्ति ।

(84-9)

महामात्यश्रीवस्तुपाल महं० श्रीसोखुकामूर्ति....।

( लि० ऑ० आ० रि० इ० बॉ० मॅ० ए० ३५७-८ )

(89-60)

बस्तुपालविहारेण, हारेणेवोज्ज्वलिश्रया ।

उपकण्ठस्थितेनायं, शैलराजो विराजते

11 8 11

(85-58)

वस्तुपालविहारेण, हारेणेवोज्ज्वलिश्रया ।

उपकण्ठस्थितेनायं, शैलराजो विराजते

11 8 11

(कि० ऑ० आ० रि० इ० बॉ० मॅ० ए० ३५९)



१ पद्यमिदं प्राचीनजैनलेखसंग्रह २ भागे ३८-४२ संख्यगिरिनारसत्कप्रशस्त्रोरपि प्रान्तभागे हर्तने ॥ २ पद्यमिदं प्राचीनजैनलेखसंग्रह २ भागे ३८-३९-४०-४२ संख्यगिरिनारप्रशस्त्रिव्यपि प्रान्तझागे इत्तेते ॥ ३ पद्यमिदं प्राचीनजैनलेखसंग्रह २ भागे ४७-४८ संख्यगिरिनारसत्कप्रशस्तिष्पेणापि इत्यते ॥

## श्रीअर्बुदाचलोपरिस्थिताः प्रशस्तयः ।

### गूर्जरेश्वरमहामात्यश्रीतेजःपालकारितश्रीत्वण-वसहिकागतप्रशस्तिलेखाः ।

45,

( \$8 )

### ॥ दे० ॥

| बंदे सरस्वर्ती देवीं, याति या कि [व]मानसम् ।                                    |      |      |     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|----|
| नी[यमा]ना [निजेने]व, [यानमा]नस[व]ासिन[ा]                                        | 1    | 1    | 2   | Ħ  |
| यः [क्ष] ांतिमा [नप्य] रु [णः प्रकोषे, शांतोऽपि दौप्त]ः स्मरनिप्रहाव            | 1    |      |     |    |
| निमीलिताक्षोऽ[पि सम ]मदर्शी, स वः शिवायास्तु श्रि * वात ]न्जः                   | 1    | 11 : | ?   | ŧŧ |
| अणहिलपुरमस्ति स्वस्तिपात्रं प्रजा [ नाम ]जरजिर [ घुतुस्यैः ] पा [ स्य ]मानं न्  | बु[ॡ | 4    |     | l  |
| [ विरम ]ति रमणीनां य[ त्र वक्त्रे]न्दु [ मंदी ]कृत इव [ सि ]तपक्षप्रक्षयेऽप्यंध | कार  | : 1  | 13  | ll |
| तत्र प्राग्वाटान्वयमुकुटं कुटजपस्न (*) विश्वदयशाः ।                             |      |      |     |    |
| दानविनिर्ज्जितकल्पद्वमषंडश्रंडपः सममूत्                                         |      | 11 5 | ,   | H  |
| चंडप्र[सा]द्सं[ज्ञः], स्वकुल[पासा]दहेमदंडोऽस्य ।                                |      |      |     |    |
| प्रसर[त्की] तिंपताकः, पुण्यविपाकेन सूनुरभूत्                                    | 1    | 11 4 | 1   | ì  |
| आत्मगुणैः किरणैरिव, सोमो रोमोद्गमं सतां (*) कुर्वम् ।                           |      |      |     |    |
| उदगादगाधमध्याद्वुग्धोदिषवांधवात्तस्मात्                                         | 1    | 1 8  |     | ł  |
| एतस्मादजनि जिनाधि [ना] थभक्ति, विभाणः स्वमनसि शश्वदश्वरा जिः]                   | ŧ    |      |     |    |
| तस्याऽऽसीद्द्यिततमा कुमारदेवी, देवीव त्रिपुररिपोः कुमारमाता                     | i    | 16   | 1   | l  |
| तयोः प्रथमपु (*) त्रोऽमून्मंत्री ॡ्रिणगसंज्ञया ।                                |      |      |     |    |
| दैबादवाप बालोऽपि, सालोक्यं [व]।सवेन सः                                          | 1    | 1 6  | : 1 | 1  |
| पूर्वमेव सन्विवः स कोविदैर्गण्यते स्म गुणवत्स लूणिगः ।                          |      |      |     |    |
| यस्य निस्तुषमतेर्मनीषया, चिकृतेव घिषणस्य चीरपि                                  | ŧ    | 19   | . 1 | 1  |
| श्रीमक्कदेवः श्रि(*)तमिक्कदेवः, तस्यानुजो मंत्रिमतिक्षकाऽमृत् ।                 |      |      |     |    |
| बभूव यस्यान्यधनांगनासु, लुब्धा न बुद्धिः शमरुब्धबुद्धेः                         | 11   | १०   | I   | l  |
| पर्भवियाने सुवनच्छिद्रपिषाने विभिन्नसंधाने ।                                    |      |      |     |    |
| स्टिकता न हि स्टः, प्रतिमक्षो <b>मस्टदेव(*)</b> स्य                             | 11   | 33   |     | k  |

|                    | नीलनीरदकदम्बकमुक्तश्वेतकेतुकिरणोद्धरणेन ।                                 |              |           |     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----|
| 1                  | मह्नदेवयशसा गलहस्तो, हस्तिमह्नदश्चनांशुषु दत्तः                           | Ħ            | १२        | 11  |
|                    | तस्यानुजो विजयते विजितेद्रियस्य, सारस्वतामृतकृताद्भृतहर्षवर्षः ।          |              |           |     |
|                    | श्रीवस्तु ( * )[पा]ल इति भालतलस्थितानि,दौ:स्थ्याक्षराणि सुकृती कृतिनां वि | <b>डुं</b> प | न्॥       | १३॥ |
|                    | विरचयति वस्तुपालश्रुलुक्यसचिवेषु कविषु च प्रवरः ।                         |              |           |     |
|                    | न कदाचिदर्थहरणं, श्रीकरणे काञ्यकरणे वा                                    | 11           | <b>{8</b> | 11  |
|                    | तेजःपालः पालितस्वा( * )मितेजःपुंजः सोऽयं राजते मंत्रिराजः ।               |              |           |     |
|                    | दुर्वृत्तानां शंकनीयः कनीयानस्य आता विश्वविआंतकीर्तिः                     | 11           | १५        | #   |
| तेर्जःपालस्य       | बिण्णोश्च, कः स्वरूपं निरूपयेत् ? । स्थितं जगत्रयीसूत्रं, यदीयोदरकंदरे    | 11           | १६        | 11  |
|                    | जाल्हु-माऊ-साऊ-घनदेवी-सोहगा-वयजुकाख्याः ।                                 |              |           |     |
|                    | परमलदेवी चैषां, कमादिमाः सप्त सोदर्यः                                     | 11           | १७        | H   |
| एते <b>ऽधराज</b> ः | त्रा, दश्चरथपुत्रास्त एव चत्वारः । प्राप्ताः किळ पुनरवनावेकोदरवासलोमेन    | 11           | १८        | 11  |
|                    | अनुजन्मना समेतस्तेजःपा(*)लेन वस्तुपालोऽयम् ।                              |              |           |     |
| *                  | मदयति कस्य न हृदयं १, मधुमासी माधवेनेव                                    | 11           | १९        | I   |
| 1                  | पंथांनमेको न कदापि गच्छेदिति स्मृतिप्रोक्तमिव स्मरंतौ ।                   |              |           |     |
| k<br>1             | सहोदरौ दुर्द्धरमोहचौरे, संभूय धर्माध्विन तौ प्रवृतौ                       | 11           | २०        | 11  |
|                    | इंदं सदा सो(*)दरयोरुदेतु, युगं युगव्यायमदोर्युगश्चि ।                     |              |           |     |
|                    | युगे चतुर्थेऽप्यनधेन येन, कृतं कृतस्यागमनं युगस्य                         | 11           | २१        | 11  |
|                    | मुक्तामयं शरीरं, सोदरयोः सुचिरमेतयोरस्तु ।                                |              |           |     |
|                    | मुक्तामयं किल महीवलयमिदं भाति यत्कीर्त्या                                 | 11           | २२        | H   |
|                    | ए(*)कोत्पत्तिनिमित्तौ, यद्यपि पाणी तयोस्तथाऽप्येकः ।                      |              |           |     |
| 1                  | वामोऽभूदनयोर्न तु, सोदरयोः कोऽपि दक्षिणयोः                                | u            | 28        | 11  |
| धर्मस्थानांकि      | तामुवीं, सर्वतः कुर्वताऽमुना । दत्तः पादो बलाह्रंधुयुगलेन कलेरीले         | 11           | 38        | 11  |
|                    | इतश्रीलुक्यवीरा(*)णां, वंशे शासाविशेषकः ।                                 |              |           |     |
|                    | अणीराज इति स्यातो, जातस्तेजोमयः पुमान्                                    | #            | २५        | 11  |
| ı                  | तस्मादनंतरमनंतरितप्रतापः, प्राप क्षिति क्षतरिपुर्रुवणप्रसादः ।            |              |           |     |
| , **               | स्वर्गापगाजलवलक्षितशंलशुभा, बभाम यस्य लवणाविधमतीत्य कीर्तिः(*)            | 11           | २६        | 11  |
| •                  | सुतस्तस्मादासीद्दशरथककुत्स्थमतिकृतेः,                                     |              |           |     |
| 19                 | मतिक् <b>मापालानां कवलितवलो बीरघवलः</b> ।                                 |              |           |     |

१ पयमिदं प्राचीनजैनलेखसंपद् २ भागे ४२ संस्थिगिरिनारसस्किक्षिलाके नवमं मलकाविकीनरचन्द्रस्रि-इतिकंपेण निर्दिष्टं वर्तते ॥ २ प्रयमिदं जिनहर्षीययस्तुपालचरिते सीमेश्वरदेवनाम्नैव वर्तते ॥

यक्रःपूरे यस्य पसरित रतिक्वांतमनसा-

मसाघ्वीनां मझाऽभिसरणकलायां कुशलता

11 20 11

चौछुन्यः सकृती स वीरधनलः क(\*) गेंजपानां जपं,

यः कर्णेऽपि चकार न प्ररूपतामुद्दिश्य यौ मंत्रिणौ ।

वाभ्यामभ्युदयातिरेकरुचिरं राज्यं स्वमर्तुः कृतं,

बाहानां निबहाः घटाः करटिनां बद्धाश्च सौधांगणे

11 32 11

तेन मंत्रिद्वयेनायं, जाने जानूपवर्तिना । वि(\*)मुर्भुजद्वयेनेव, सुखमास्टिप्यति श्रियं

11 33 11

इतथ-

गौरीवरश्वशुरम् घरसंभवोऽयमस्त्यर्बुदः ककुदमद्रिकदंवकस्य । मैदािकनी घनजटे दघदुत्तमां[गे], यः श्यालकः शशिभृतोऽभिनयं करोति ॥ ३०॥ किचिदिह विहरंतीवीं(\*)क्षमाणस्य रामाः, प्रसरित रितरंतर्मोक्षमाकांक्षतोऽपि । कचन मुनिभिरध्या पश्यतस्तीर्थवीथीं, भवति भवविरक्ता धीरधीरात्मनोऽपि ॥ ३१॥

श्रेयः श्रेष्ठविशृह्होमहुत सुक्कुंडान्मृतंडात्मज-

प्रद्योताधिकदेहदीधितिभ( \*)रः कोऽप्याविरासीनरः ।

तं मत्वा परमारणैकरिसकं स व्याजहार श्रुते-

राषारः परमार इत्यजनि तन्नामाऽथ तस्यान्वयः

11 33 11

श्रीधूमराजः पथमं वम्व, भ्वासवस्तत्र नरेंद्रवंशे।

म्मिमृतो यः कृतवानभिज्ञान्, पक्षद्वयोच्छे( \*)दनवेदनासु

11 33 11

**धंयुक-ध्रुव-मटादय**स्ततस्ते रिपुद्धिपघटाजितोऽभवन् ।

यत्कुलेऽजनि पुमान् मनोरमो, रामदेव इति कामदेवजित्

11 85 11

रोद:कंदरवर्तिकीर्तिलहरीलिमामृतांशुयुते-

रमयुम्नवशो यशोधवल इ(\*)त्यासीत्तनूज्ञस्ततः ।

यथो छुन्य छुमारपाल नृपतिमत्यर्थितामागतं,

मत्वा सत्वरमेव मालवपति ब(व)ह्यालमालब्धवान्

11 24 11

शतुअणीगरुविदलनोजिद्रनिक्षिशघारो,

बारावर्षः समजिन स्रतस्तस्य विश्वमकाश्यः ।

कोषाकातम(\*)धनवसुधानिश्चले यत्र जाता-

म्योतमेत्रोत्पलजलकणाः कोंकणाधीशपत्न्यः

11 35 11

सोऽयं पुनर्दाशरिशः पृथिव्यामव्याहतौजाः स्फुटमुज्जगाम ।

मारी बवैरादिव योऽधुनाऽपि, [मृ]गव्यमव्यप्रमतिः करोति

11 05 11

इत**ध**-

 पद्यमिदं प्राचीनजैनलेखसंप्रह २ भागगत ३८ संख्यगिरिनारम्रत्कशिलालेखे नवमं स्मेमेश्वरदेवकृतिस्पे-में निर्दिष्टं वर्रोते ॥ २ पद्मिदं प्राचीनजैनलेखसंबह २ भागगत ३८ संख्यगिरिनारसरू १०९ संख्यार्बदांचंछ-प्रशासनीः कमका वर्षं प्रथमं च सीमेश्वरदेवहतितया निर्दिष्टं वर्तते ॥

11 85 11

तेजःपालः कथमित्रथाऽऽधिक्यमापैष तेषु ?

चक्रेऽभ्यासः स खल विधिना नुनमेनं विधातुं,

```
अस्ति स्वस्तिनिकेतनं तनुभूवां श्रीवस्तुपाछानुज-
                    स्तेजःपास इति स्थिति बिक्कतामुर्वीतले पाक्यन् ।
             आत्मीयं न(*)हुमन्यते न हि गुणवामं च कामंदकि-
                    श्वाणक्योऽपि जमत्करोति न हृदि पेक्षास्पदं पेक्ष्य यस्
                                                                                 11 88 11
             इतम महं० श्रीतेजःपाळस्य पत्याः श्रीअज्यपसदेव्याः पितृवंशवर्णनम् ॥
            प्राग्वाटान्वयमंडनैकसुकुटः श्रीसांद्रचंद्रावती-
                    बास्तव्यः स्त(*)वनीयकीर्तिलहरिपक्षालितक्षमातलः ।
             श्रीगागाभिषया सुधीरजनि यद्वचानुरागादम्त,
                    को नाप्तप्रमदो न दोलितशिरा नोद्धतरोमा पुमान् !
                                                                                 11 40 11
             अनुसृतसज्जनसरणिर्धरागिग्रानामा बभूव तत्तनयः ।
             स्वप्रभुद्भदये (*) गुणिना, हारेणेव स्थितं येन
                                                                                 11 48 11
            त्रिस्वनदेवी तस्य, त्रिस्वनविख्यातशीलसंपन्ना ।
            दियताऽभूदनयोः पुनरंगं द्वेघा मनस्त्वेकम्
                                                                                 11 42 11
            अनुपमदेवी देवी, साक्षाहाक्षायणीव शीलेन ।
            तहुहिता सहिता श्रीतेजःपालेन (*) पत्याऽभृत्
                                                                                 11 43 11
            इयमन्पमदेवी दिव्यवृच्चपस्नवतिरजनि तेजःपारुमंत्रीशपत्नी ।
            नय-विनय-विवेकौचित्य-दाक्षिण्य-दानप्रमुख्युणगर्णेदुद्योतिताशेषगोत्रा
                                                                                 11 48 11
            लावण्यसिंहस्तनयस्तयोरयं, रयं जयन्ति (*) [दि ] यदुष्टवाजिनाम् ।
            लक्ष्वापि मीनध्वजमंगलं वयः, प्रयाति धर्मीकविधायिनाऽध्वना
                                                                                 11 44 11
            श्रीतेजपालतनयस्य गुणानमुप्य, श्रीतृणसिंहकृतिनः कति न स्तुवंति ? ।
            श्रीबंधनोद्धरतरैरपि यैः समंतादुद्दामता त्रिजगति कि(*)यते स्म कीर्तेः
                                                                                 11 48 11
            गुण-धननिधानकल्याः, प्रकटोऽयमवेष्टितश्च खलसर्पैः ।
            उपचयमयते सततं, सुजनैरुपजीव्यमानोऽपि
                                                                                 11 40 11
            महुदेवसचिवस्य नंदनः, पूर्णसिंह इति लीलुकासुतः ।
            तस्य नंदति सुतोऽयमह्रणा( *)देविभूः सुकृतवेश्म पेथडः
                                                                                 11 46 11
अमृद्धतुपमा पत्नी, तेजःपालस्य मंत्रिणः । लावण्यसिंहनामाऽयमायुष्मानेतयोः स्रतः
                                                                                11 48 11
तेजावालेन पुण्यार्थ, तयोः पुत्र-कलत्रयोः । हम्म्यं श्रीनेमिनाथस्य, तेने तेनेदम्बंदे
                                                                                 11 60 11
            तेज:पाळ इति क्षितींद्रसचिवः शंलोज्वलामिः शिला-
                   श्रेणीशिः स्फरदिंदकंदरुचिरं नेमिपभोर्मेदिरम् ।
         ं उच्चेर्मंडपममतो जिन[ बरा ]वासद्विपंचाशतं,
                   तत्यार्थेषु बळानकं च पुरतो निष्पादयामासिवान्
                                                                                11 87 11
```

| · Ŷij         | भीकर्तुदावक्रोपरिस्थिताः प्रशस्तयः।                                  | ( and    | •   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|               | श्रीमचंड[ए]संभवः [सम]मवचंडप्रसाद्स्ततः,                              | •        |     |
|               | सोमस्तत्ममबोऽभराज इति तत्पुत्राः पवित्राशयाः ।                       | 1        |     |
|               | <b>श्रीमह्यूणिग-मह्रदेव</b> सचिवश्रीबस्तुपाला <b>इ</b> या-           |          |     |
| , ,           | स्तेजःपालसमन्विता जिनमतारामोन्नमनीरदाः                               | 11 57 11 |     |
|               | <b>श्रीमंत्रीश्वरबस्तुपा</b> लतनयः श्रीजै(*)त्रसिंहाह्य-             |          |     |
| •             | स्तेजःपालस्रुतश्च विश्रुतमतिर्ह्णावण्यसिंहाभिषः ।                    |          |     |
| •             | एतेषां दश मूर्तयः करिवधूस्कंघाधिकदाश्चिरं,                           |          |     |
|               | राजंते जिनदर्शनार्थमयतां दिमायकानामिव                                | ॥ ६३ ॥   |     |
|               | मूर्तीनामिह पृष्ठतः करिवधूपृष्ठप्रतिष्ठाजुषां,                       |          |     |
|               | तन्मूर्तिर्विम(*)लाश्मलत्तकगताः कांतासमेता दश ।                      |          |     |
|               | चौलुक्यक्षितिपालनीरधवलस्याद्वैतबंधुः सुधी-                           |          |     |
| l             | स्तेजःपाल इति व्यधापयदयं श्रीवस्तुपालानुजः                           | 11 68 11 |     |
|               | तेजःपालः सकलमजोपजीव्यस्य वस्तुपालस्य ।                               |          |     |
|               | सिवधे विभाति सफलः, (*) सरीवरस्येव सहकारः                             | ॥ ६५ ॥   |     |
| , ,           | तेन मातृयुगेन या पतिपुर-मामा-ऽध्व-शैलस्थलं,                          |          |     |
|               | वापी-कूप-निपान-कानन-सरः-प्रासाद-सत्रादिका ।                          |          | *   |
|               | धर्मस्थानपरंपरा नवतरा चक्रेऽथ जीणींद्धृता,                           |          |     |
|               | तत्संख्याऽपि न बुध्यते यदि परं तद्वेदि (*) नी मेदिनी                 | ॥ ६६ ॥   |     |
|               | शंभोः श्वासगतागतानि गणयेद् यः सन्मतिर्योऽथवा,                        |          |     |
|               | नेत्रोन्मीलनमीलनानि कलयेन्मार्कडनाम्नो मुनेः ।                       |          |     |
|               | संख्यातुं सचिवद्वयीविरचितामेतामपेतापर-                               |          |     |
|               | व्यापारः सुकृतानुकीर्तनतिं सोऽप्युज्जिहीते यदि (*)                   | 11 69 11 |     |
| सर्वत्र बर्तत | ां कीर्तिरश्वराजस्य शाश्वती । सुकर्तुमुपकर्तुं च, जानीते यस्य संततिः | ॥ १८ ॥   |     |
|               | आसी <b>चंडप</b> मंडितान्वयगुरु <b>क्षगिंद्र</b> गच्छिश्रय-           |          |     |
|               | स्डारलमयलसिद्धमहिमा सूरिर्महेंद्राभिषः।                              | •        |     |
|               | तस्माद्विस्मयनीयचारुचरितः श्रीशांति(*) [ स्वरितः ] तो-               | ť .      |     |
|               | प्यानंदा-ऽमरस्र रियुग्ममुदयबन्द्रार्कदीपद्यति                        | ॥ ६३ ॥   |     |
|               | श्रीजैनशासनवनीनवनीरवाहः, श्रीमांस्ततोऽप्यघहरो हिरिमद्रसूरिः ।        |          | ¥'g |
| •             | विद्यामदोन्मदगदेष्वनवद्यवेद्यः, ख्यातस्ततो विजयसेनमुनीश्वरोऽयम्      | 11 00 11 |     |
| ,             | गुरो [स्त] (*) स्या [शि] षां पात्रं, सूरिरस्त्युद्यप्रमः ।           |          | ı   |
|               | मौकिकानीव स्कानि, भांति बत्यतिभांबुधेः                               | 11 98 11 |     |
|               |                                                                      | `,'      | *1, |

एतद्वर्भस्थानं, धर्मस्थानस्य बास्य यः कर्ता । ताबद् द्वयमिदमुदियादुदयत्ययमर्बुदो यावत् श्रीसोमेश्वरदेवश्रुद्धक्यनरदेवसेवितांहि(\*)युगः । रचयांचकार रुचिरां, धर्मस्थानप्रशस्तिमिमान्

11 50 11

11 50 II

शीनेमेरिन्यकायास, प्रसादादर्बुदाचले । वस्तुपालान्वयस्यास्तु, प्रशस्तिः स्वस्तिशालिनी ॥७४॥ स्व॰ केस्हणस्रतधांधलपुत्रेण चंडेश्वरेण प्रशस्तिरियमुत्कीर्णा । (\*) श्रीविकम [संवत् १२८७ वर्षे] फास्युण वदि ३ रवौ श्रीनागेंद्रगच्छे श्रीविजयसेनस्रिनिः प्रतिष्ठा कृता ॥

( 44 )

॥ र्द ॥ ॐ नमः [ सर्वज्ञाय ॥ संव ] त् १२८७ वर्षे होकिकफाल्गुनवदि ३ रवौ अधेह श्री-मदणहिलपादके चौलुक्यकुरूकमरुराजहंससमस्तराजावलीसमलंकृतमहाराजाविराजश्रीभ[ीमदेव]-(\*) विजयराज्ये त.... श्रीवसिष्ट(ष्ठ) कुंडयजनानलोद्भृतश्रीमद्भूमराजदेव-कुलोत्पन्नमहामंडलेश्वरराजकुलश्रीसोमसिंहदेवविजयिराज्ये तस्यैव महाराजाधिराजश्रीभीमदेवस्य प्रसा [दात् गूर्ज] (\*) रत्रामंडले श्रीचौलुक्यकुलोत्पन्नमहामंडलेश्वरराणकश्रीलवणप्रसाददेवसुत-महामंडलेश्वरराणकश्रीवीरभवलदेवसत्कसमस्तमुद्राव्यापारिणा श्रीमद्णहिलपुरवास्तव्यश्रीप्राग्वाट-बातीय ठ० श्रीचंड[पसुत ठ० श्री] (\*)चंडप्रसादात्मज महं० श्रीसोमतनुज ठ० श्रीशासराज-भार्या ठ० श्रीकुमारदेव्योः पुत्र महं० श्रीमछदेव संघपति महं० श्रीवस्तुपालयोरनुजसहोदरभातृ महं शितेज:पालेन स्वकीयभार्या महं श्रीअनुपमदे व्यास्तत्कुक्षि [संभूतप] (\*) वित्रपुत्र महं ० श्रील्णसिंहस्य च पुण्ययशोऽभिरुद्धये श्रीमदर्बुदाचलोपिर देउलवाडामामे समस्तदेवकुलिकालंकृतं विशाख्दस्तिशालोपशोभितं श्रीलूणसिंहवसहिकाभिधानश्रीनेमिनाथदेवचैत्यमिदं कारितं ॥ छ ॥ (\*) प्रतिष्ठितं श्रीनागेंद्रगच्छे श्रीमहेंद्रयूरिसंताने श्रीशांतिस्ररिशिष्यश्रीआणंदस्रि-श्रीअमरचंद्र-स्रिप्हालंकरणप्रभुश्रीहरिमद्रस्रिरिशप्येः श्रीविजयसेनस्रिरिमः ॥ छ ॥ अत्र च धर्मस्थाने कृत-श्रावकगोष्टि(ष्ठि)कानां नामा(\*)नि यथा ॥ महं० श्रीमह्नदेव महं० श्रीवस्तुपाल महं० श्री-तेजःपारुप्रमृतिप्रातृत्रयसंतानपरंपरया तथा महं० श्रीॡणसिंहसत्कमातृकुरुपक्षे श्रीचंद्रावतीवास्त-व्यव्राग्वाटशातीय ठ० श्रीसावदेवसुत ठ० श्रीशालिगतनुज ठ० (\*) श्रीसाग्रतनय ठ० श्री-**बाबापुत्र ठ० श्रीवरणिबात्रातृ महं० श्रीराणिग महं० श्रीलीला तथा ठ० श्रीवरणिगमार्या ठ०** शीतिहुणदेविकुक्षिसंम्त महं श्रीअनुपमदेवीसहोदरश्रातृ ठ० श्रीखीम्बसीह ठ० श्रीआम्बसींह ठ० श्रीखदरु (\*) तथा महं० श्रीलीलासुत महं० श्रील्णसीह तथा श्रातृ ठ० जगसीह ठ० रत्नसिंहानां समस्तकुदुंबेन एतदीयसंतानपरंपरया च एतस्मिन् धर्मस्थाने सकलमपि स्नपनपूजा-सारादिकं सदैव करणीयं निर्वाहणीयं च ॥ तथा ॥ (\*) श्रीचंद्रावत्याः सत्कसमस्तमहाजनसकरू-

बिनचैत्यगोष्टि( हि )कप्रभृतिश्रावकसमुदायः ॥ तथा उत्तरणी-कीसरउलीमागीयप्राम्बाट ज्ञा० श्रे० रासक इ० आसघर तथा ज्ञा० माणिमद्र उ० श्रे० आल्हण तथा ज्ञा० श्रे० देल्हण उ० सीम्बसी(\*)ह घर्कटशातीय श्रे॰ नेहा उ० साल्हा तथा ज्ञा० घउलिग उ० आसचंद्र तथा हा॰ झे॰ बहुदेव उ॰ सोम प्राग्वाटजा॰ श्रे॰ सावड उ॰ श्रीपाल तथा ज्ञा॰ श्रे॰ जींदा उ॰ पारहण घर्कटका० श्रे॰ पासु उ० सादा प्राग्वाटज्ञातीय पूना उ० सा(\*)ल्हा तथा भीमालका ॰ पूना उ॰ साल्हाप्रभृतिगोष्टि (B)काः । अमीमिः श्रीनेमिनाथदेवप्रतिष्टा (BI)वर्षप्र-थियात्राष्ट्राहिकायां देवकीय चैत्रविद ३ तृतीयादिने स्नपनपूजाद्युत्सवः कार्यः ॥ तथा कासहद्मा-मीय ऊएसवालज्ञा(\*)तीय श्रे॰ सोहि उ॰ पाल्हण तथा ज्ञा॰ श्रे॰ सलखण उ॰ वालण प्राग्वार्टका० श्रे० सांतुय उ० देल्हुय तथा ज्ञा० श्रे० गोसल उ० आल्हा तथा ज्ञा० श्रे० कोला उ० आम्बा तथा ज्ञा० श्रे० पासचंद्र उ० पूनचंद्र तथा ज्ञा० श्रे० जसवीर उ० अ(#)मा तथा शा॰ नमदेव उ० राल्हा श्रीमालज्ञा० कयद्वरा उ० कुलभरप्रभृतिगोष्टि-(हि)काः । अमीमिस्तथा ४ चतुर्थीदिने श्रीनेमिनाथदेवस्य द्वितीयाष्ट्राहिकामहोत्सवः कार्यः ॥ तथा ब्रह्माणवास्तव्यप्राग्वाटज्ञातीय महाजनि० (\*) आंमिग उ० पुनंड ऊएसवालज्ञा० महा० षांचा उ० सागर तथा ज्ञा० महा० साटा उ० वरदेव प्राग्वाटज्ञा० महा० पाल्हण उ० उदयपाल ओइसवालजा० महा० आवोधन उ० जगसीह श्रीमालजा० महा० वीसल उ० पासदेव प्रा( \* )ग्वाटज्ञा व महाव वीरदेव उव अरसीह तथा ज्ञाव श्रेव धणचंद्र उव रामचंद्र-प्रमुतिगोष्टि(ष्ठि)काः । अमीभिस्तथा ५ पंचमीदिने श्रीनेमिनाथदेवस्य तृतीयाष्टाहिकामहोत्सवः कार्यः ॥ तथा घडलीमामीय प्राग्वाटजातीय श्रे॰ सा(\*)जण उ० पासवीर तथा ज्ञा० श्रे॰ बोहरि उ० पूना तथा ज्ञा० श्रे० जसदुय उ० जेगण तथा ज्ञातीय श्रे० साजन उ० मोला तथा ज्ञा॰ पासिल उ॰ पूतुय तथा ज्ञा॰ श्रे॰ राजुय उ॰ सावदेव तथा ज्ञा॰ द्वासरण उ० साहणीय ओइसवाल(\*)ज्ञा० श्रे० सलखण उ० महं० जोगा तथा ज्ञा० श्रे[०] देवकंपार उ॰ आसदेवमभृतिगोष्टि(ष्ठि)काः । अमीभिस्तथा ६ वष्ठीदिने श्रीनेमिनाथदेवस्य चतुर्थाष्टाहि-कामहोत्सवः कार्यः ।। तथा मुंडस्थलमहातीर्थवास्तव्य प्राग्वाटज्ञातीय (\*) श्रे० सं० धीरण उ० गुणचंद्र पाल्हा तथा श्रे॰ सोहिय उ॰ आश्वेसर तथा श्रे॰ जेजा उ॰ खांसण तथा फीलिणी-श्रामवास्तव्य श्रीमालज्ञा० वापल-गाजणप्रमुखगोष्टि(ष्ठि)काः । अमीभिस्तथा ७ सप्तमीदिने श्री-नेमिनाथदेवस्य पंचमाष्टाहिकाम(\*)होत्सवः कार्यः ॥ तथा हंडाउद्रग्राम-डवाणीप्रामवास्तव्य श्रीमास्त्रातीय थे॰ आम्बुय उ० जसरा तथा ज्ञा॰ श्रे[॰] लखमण उ० आसू तथा ज्ञा॰ अे आसल उ० जगदेव तथा जा० श्रे० सूमिग उ० भणदेव तथा ज्ञा० श्रे० जिसकेव उ० काला(\*) प्राग्वाटज्ञा० श्रे० आसल उ॰ सादा श्रीमाल ज्ञा० श्रे० देदा उ० बीसल तथा इत अ अ असभर उ० आसल तथा ज्ञा० श्रे० थिरदेव उ० वीहर तथा ज्ञा० श्रे० गुणचंद्र उ० देवधर तथा ज्ञा० श्रे० हरिया उ० हेमा प्राग्वाटज्ञा० श्रे० लख्नमण्(\*) उ० दहुयापमृ-तिगोष्टि( हि )काः । अमीमिस्तथा ८ अष्टमीदिने श्रीनेमिनाथदेवषश्चाष्टाहिकामहोत्सवः कार्यः ॥ तमा [म]डाइडवास्तव्यप्राग्वाटज्ञातीय श्रे० देसल उ० ब्रह्मसर्णु तथा झा० जसकर उ० श्रे० घणिया तथा ज्ञा[0] श्रे० (\*) देल्हण उ० आल्हा तथा ज्ञा० श्रे० वाला उ० प्रवसिष्ठ तथा ज्ञा॰ श्रे॰ आंब्रुय उ० बोहडि तथा ज्ञा० श्रे॰ वोसरि उ० पुनदेव तथा ज्ञा[॰] श्रे॰ बीरुय उ० साजण तथा ज्ञा० श्रे० पाहय उ० जिणदेवप्रमृतिगोष्टि(ष्ठि)काः । अमीमिस्तथा ९ नवमीदिने (\*) श्रीनेमिनाथदेवस्य सप्तमाष्टाहिकामहोत्सवः कार्यः ॥ तथा साहिलवाडायास्तव्य ओइसवालजातीय श्रे० देल्हा उ० आल्हण श्रे० नागदेव उ० आम्बदेव श्रे० काल्हण उ० आसल श्रे॰ वोहिथ उ० लाखण श्रे॰ जसदेव उ० वाहड श्रे॰ (\*) सीलण उ॰ देवहण श्रे॰ बहुदा श्रे॰ महधरा उ० धणपाल श्रे॰ पुनिग उ० वाचा श्रे॰ गोसल उ० बहुदामभृति-गोष्टि(ष्ठि)काः । अमीमिस्तथा १० दशमीदिने श्रीनेमिनाधदेवस्य अष्टमाष्टाहिकामहोत्सवः कार्यः ॥ तथा श्रीअर्बुदोपरि देउल(\*)वाडावास्तव्यसमस्तश्रावकैः श्रीनेमिनाथदेवस्य पंचापि कल्याणि-कानि यथादिनं प्रतिवर्षं कर्तव्यानि । एवमियं व्यवस्था श्रीचंद्रावतीपतिराजकुरुशीसोमसिंहदेवेन तथा तत्पुत्र राज० श्रीकान्हडदेवपमुखकुमरैः समस्तराजलोकेस्त(\*)था श्रीचंद्रावतीयस्थानपति-महारकप्रभृतिकविकास तथा गूगलीबाद्यणसमस्तमहाजनगोष्टि (हि)कैश तथा अर्बुदाचळोपरि श्री-अचलेश्वर श्रीवसिष्ठ तथा संनिहितगामदेउलवाडाग्राम-श्रीश्रीमातामहब्रगाम-शाब्यगाम-औरासाग्राम-उत्तरछग्राम-सिहरग्राम-सालग्राम-हेठउंजीग्राम-श्राखीग्राम-श्रीधांघलेश्वरदे-वीयकोटडीप्रभतिद्वादशमामेषु संतिष्ट( ष्ट )मानस्थानपतितपोधन-गग्लीबाद्यण-राठियप्रभृतिसमस्तकोकै-स्तथा मालि-माडाप्रमृतिमामेषु संतिष्ट( ष्ठ )मानश्रीप्रतीहा ( \* )रवंशीयसर्वराजपुत्रैश्च आत्मीयात्मीय-स्वेच्छया श्रीनेमिनाथदेवस्य मंडपे समुपविश्योपविश्य महं० श्रीतेजःपालपार्श्वात् स्वीयस्वीयप्रमी-दपूर्वकं श्रीलुणसीहवसहिकाभिधानस्यास्य धर्मास्थानस्य सर्वोऽपि रक्षाभारः स्वीकृतः । तदेतदा(\*)-त्मीयवचनं प्रमाणीकुर्बभि(द्वि)रेतैः सर्वेरिप तथा एतदीयसंतानपरंपरया च धर्मस्थानमिद्माचंदार्के यावत् परिरक्षणीयम् ॥ यतः---

> किमिह कपाल-कमंडलु-वल्कल-सितरक्तपट-जटापटलैः । वतमिदमुज्ज्वलमुक्ततमनसां पतिपन्ननिर्वहणं ॥ १ ॥ छ ॥ (\*)

तथा महाराजकुरुश्रीसोमसिंहदेवेन अस्यां श्रीत्रूणसिंहवसिंहकायां श्रीनेमिनाथदेवाय पूजां-गभोगार्थं वाहिरहचां ढवाणीग्रामः शासनेन प्रदत्तः ॥ स च श्रीसोमसिंहदेवाभ्यर्थनया प्रमारा-न्विसिराचंद्राके यावत् प्रतिपाल्यः ॥ ॥ (\*)

सिद्धक्षेत्रमिति पसिद्धमहिमा श्रीपुंडरीको गिरिः,

श्रीमान् रैवतकोऽपि विश्वविदितः क्षेत्रं विमुक्तेरिति ।

नृतं सेत्रमिदं द्वयोरिप तयोः श्रीअर्धुदस्तत्पम्,

मेजाते कशमन्यथा समिममं श्रीआदि-नेमी स्वयम् !

11211

संसारसर्बस्वमिहैव मुक्तिसर्वस्वमप्यत्र जिनेशदष्टं ।

विकोक्यमाने भवने तवास्मिन्, पूर्व परं च त्वयि दृष्टिगांथे

11 6 11

श्रीकृष्णवीयश्रीनसचंद्रसरेरिमे ॥

सं० सरवणपुत्र सं० सिंहराज साधू साजण सं० सहसा-साहदेपुत्री सुनश्रव प्रणमित

( ६६ )

- (१) ॥ ॐ॥ स्वस्ति ॥ सं० १२९६ वर्षे वैशास शुदि ३ श्रीऋतुंजयम-
- (२) हातीर्थे महामात्यश्रीतेजपालेन कारितनंदीसरवर-
- (३) पश्चिममण्डपे श्रीआदिनाथविंबं देवकुलिका दंड-क-
- ( ४ ) रुसादिसहिता । तथा इहैव तीर्थे महं [०] श्रीवस्तुपालका-
- ( ५ ) रितश्रीसत्यपुरीयश्रीमहावीर्विवं खत्तकं च । इहि(है)व
- (६) तीथें शैलमयविंव द्वितीयदेवकुलिकामध्ये खत्तक-
- (७) द्वय श्रीऋषभादिचतुर्विशतिका च । तथा गृहमण्डपपूर्वद्वा-
- (८) रमध्ये खत्तकं मूर्तियुग्मं तदुपरे श्रीआदिनाथविंवं श्री-
- (९) उज(ज)यंते श्रीनेमिनाथपादुकामंडपे श्रीनेमिनाथिं-
- (१०) वं खत्तकं च। इहैव तीर्थे महं [०] श्रीवस्तुपालकारितश्री-
- (११) आदिनाथस्यामत(तो) मंडपे श्रीनेमिनाथविंवं सत्तकं च।
- (१२) श्रीअर्बुदाचले श्रीनेमिनाथचैत्यजगत्यां देवकुलि-
- (१३) काद्वयं पद्विवसहितानि ॥ श्रीजावालिपुरे श्रीपा-
- (१४) र्श्वनाथचैत्य जगत्यां श्रीआदिनाथविंबं देवकुलिका
- (१५) च । श्रीतारणगढे श्रीअजितनाथगृढमंडपे श्रीआ-
- (१६) दिनाथिंवं लक्तकं च ॥ श्रीअणहिस्रपुरे हथीयावापी-
- (१७) प्रत्यासम श्रीसुविधिनाथविंबं तचैत्यजीणीद्धारं च ॥
- (१८) बीजापुरे देवकुलिकाद्वयं श्रीनेमिनाथविवं श्रीपा-
- (१९) श्रीनाथविंबं च । श्रीमूलपासादे कवलीखत्तकद्वये
- (२०) श्रीआदिनाथ श्रीमुनिसुव्रतस्वामिनिवं च ॥ लाटाप-
- (२१) ल्यां श्रीकुमरविहारजीणींद्वारे श्रीपार्श्वनाथस्याप्र-
- (२२) त(तो) मंडपे श्रीपार्श्वनाथविंवं खतकं च । श्रीप्रह्वादनपु-
- (२३) रे पाल्हविहारे श्रीचंद्रप्रभस्वामिमंडपे खत्रक-
- (२४) द्वयं च। इहैव जगत्यां श्रीनेमिनाथस्याभत(तो) मंडपे
- (२५) श्रीमहावीर्विंवं च । एतत् सर्वं कारितमस्ति ॥ श्रीनाग-
- (२६) पुरीयवरहुडीया साहु नेमडस्रुत सा० राहड ।
- (२७) सा० जयदेव आ० सा० सहदेव तत्पुत्र संघ० सा०
- (२८) खेटा आ॰ गोसल सा॰ जयदेव मुत सा॰ वीरदे-

- (२९) व वेवकुमार हाख्य सा० राहड सुत सा० जिणचंद्र
- (३०) भवेश्वर अभयकुमार लघुत्रातृ सा० लाहडेन
- (३१) विजकुदुंबसमुदायेन इदं कारितं। प्रतिष्ठितं
  - (३२) श्रीनागेंद्रगच्छे श्रीमदाचार्यविजयसेनसूरिभिः ॥
  - (३३) श्रीजावालिपुरे श्रीसौवर्णगिरौ श्रीपार्श्वनाथजगत्यां
  - (३४) अष्टापदमध्ये लक्तद्वयं च ॥ लाटापल्यां श्रीकुमारवि-
  - (३५) हारजगस्यां श्रीअजितस्वामिनिनं देवकुलि-
  - (३६) का दंड-करुससहिता। इहैव चैत्ये जि-
  - (३७) नयुगळं श्रीशांतिनाथ श्रीअजितस्वामि ।
  - (३८) एतत् सर्वे कारावि(पि)तं ।
  - (३९) श्रीअणहिल्लपुरमत्यासन चारोपे
  - ( ४० ) श्रीआदिनाथ विवं पासादं गूढमंड-
  - (४१) पं छ चउकिया सहितं सा० राहड-
  - ( ४२ ) सुत सा० जिणचंद्र मार्या सा० चाहि-
  - ( ४३ ) णिकुक्षिसंभूतेन संघ सा० दे-
  - ( ४४ ). वचंद्रेण पिता माता आत्मश्रेयो-
  - ( ४५ ) र्थं कारापितं ॥ छ ॥

( & 0 )

र्द० ॥ श्रीनृपविक्रमसंवत् १२८८ वर्षे श्रीमत्पत्तन्वास्तव्य प्राग्वाटज्ञातीय श्रीचंडप श्रीचंड-प्रसाद श्रीसोम महं० श्रीआसरासुतश्रीमालदेव महं० (\*) श्रीवस्तुपालगोरनुज महं० श्री-तेजपालेन महं० श्रीवस्तुपालभार्यायाः महं० श्रीसोखुकायाः पुण्यार्थ श्रीसुपार्श्वजिनालंकता देव-कुलिकेयं कारिता ॥ छ ॥ छ ॥

( ६८ )

र्द० ॥ श्रीनृपविक्रमसंवत् १२८८ वर्षे श्रीपत्तनवास्तव्य प्राग्वाटज्ञातीय श्रीचंडप श्रीचंड-प्रसाद श्रीसोम महं० श्रीआसरायुतश्री(\*)मालदेव महं० श्रीवस्तपालयोरनुज महं० श्री-तेजपालेन महं० श्रीवस्तपालमार्याललतादेविश्रेयोऽर्थं देवकुलिका कारिता ॥ छ ॥ छ ॥

( ६९ )

र्व० ॥ संवत् १२८८ वर्षे श्रीचंडप श्रीचंडप्रसाद श्रीसोम महं० श्रीजासरांगज महं० श्रीवस्तपारुञ्जत महं० श्रीजयतसीहश्रेयोऽर्थ (\*) महं० श्रीतेजपारुन देवकुलिका कारिता ॥

र्दे [॥] श्रीसुविधनाश्रस्य कल्या ०

फाल्युन बदि ९ च्यवन

(00)

र्दे ।। श्रीनृपविक्रमसंवत् १२८८ वर्षे श्रीचंडप श्रीचंडप्रसाद् श्रीसोम यहं श्रीशास्त्रंगज महं[ः] श्रीतेजवालेन श्रीजयतसीहमार्याजयतलदेवि [\*] श्रेयोऽर्थे देवकुलिका कारिता ।।

(80)

दे ॥ श्रीतृपविक्रमसंवत् १२८८ वर्षे प्राग्वाटज्ञातीय श्रीचंडप श्रीचंडप्रसाद श्रीसोम् महं[०] भीआसरांगज महं० श्रीतेजपालेन श्रीजयतसीहभार्यासहवदेवि(\*)श्रेयोऽर्थे देवकुलिका कारिता ॥

( 97 )

र्दे ॥ श्रीनृपविकमसंवत् १२८८ वर्षे प्राग्वाटकातीय श्रीचंडप श्रीचंडप्रसाद् श्रीसोम महं श्रीक्षासरान्वयसमुद्भव महं श्रीतेजपालेन महं श्रीजयतसी(\*)हमार्या महं श्रीरूपादेवि- श्रेयोऽर्व देवकुलिका कारिता ॥ छ ॥

( 50)

दें ॥ श्रीनृपविक्रमसंवत् १२८८ वर्षे श्रीचंडप श्रीचंडप्रसाद महं श्रीसोम महं श्रीजासरान्वये महं श्रीमालदेवसुताधीमहजलश्रेयोऽर्थं महं श्रीतेजपातेन दे(\*)वकुलिका कारिता ॥ छ ॥

(86)

र्द० ॥ श्रीनृपविक्रमसंवत् १२८८ वर्षे प्राग्वाटज्ञातीय श्रीचंडप श्रीचंडप्रसाद् महं० श्रीसोम महं० श्रीजासरान्वये महं० श्रीमालदेवसुताबाईश्रीसद्मलश्रेयो(\*)ऽर्थं महं० श्रीतेजवालेन देवकुळिका कारिता ॥ छ ॥

( 94 )

र्दे ॥ श्रीनृपविकमसंवत् १२८८ वर्षे प्राग्वाटज्ञातीय श्रीचंडपश्रीचंडप्रसाद महं श्रीसोय महं श्रीशासरान्वये महं श्रीमालदेवस्रत महं श्रीपुंतसीहीयमा(\*)र्या महं श्रीशास्हण-देविक्षेयोऽर्थे महं श्रीतेजपालेन देवकुलिका कारिता ॥ छ ॥

( 98 )

र्द० ॥ श्रीनृपविकमसंवत् १२८८ वर्षे प्राग्वाटज्ञातीय श्रीचंडप श्रीचंडप्रसाद महं० श्रीसीमा-न्वये महं० श्रीजासरासुत महं० श्रीमालदेवीयभार्या महं० श्रीपात्श्रेयोऽर्थे महं० श्रीतेजपालेन देवकुळि(\*)का कारिता ॥

(00)

र्द० ॥ श्रीनृपविक्रमसंवत् १२८८ वर्षे प्राग्वाटशातीय श्रीसंडप श्रीसंडप्रसाद गर्द० श्रीतीया-न्वये गर्द० श्रीजासराम्रत गर्द० श्रीमालदेवीयमार्या गर्द० श्रीतीख्मेबोऽव गर्द० श्री(\*)-तेजपालेन देवकुकिका कारिता ॥ छ ॥

#### (30)

र्देण ॥ श्रीतृषधिकमसंबत् १२८८ वर्षे प्राग्वाटवंशीय श्रीचंडप श्रीचंडप्रसाद महं० श्रीसीम महं० श्रीआसरा महं० श्रीमालदेवान्वये महं० श्रीपूनसीहसुत महं० श्रीपेषडश्रेयोऽमें महं० श्रीतेवपालेन देवकुलिका कारिता ॥

#### (99)

र्द ॥ श्रीतृपविकासंवत् १२८८ वर्षे प्राग्वाटवंशीय श्रीचंडप श्रीचंडप्रसाद् महं • श्रीसोमा-न्यये महं • श्रीमालदेवस्रत महं • श्रीपुंनसीहश्रेमोऽर्थ महं • श्रीतेजपालेन देवकुलिका कारिता ॥ छ ॥ छ ॥

#### (60)

र्दे ।। श्रीनृपविक्रमसंवत् १२८८ वर्षे प्राग्वाटवंशीय श्रीचंडप श्रीचंडप्रसाद महं श्रीसोमा-न्वये महं श्रीआसरासुत महं श्रीमालदेवश्रेयोऽर्थे तत्सोदरलघुत्रातृ महं श्रीतेजपालेन देवकुलिका कारिता ॥ छ ॥

#### (28)

र्द० ॥ श्रीनृपिकमसंवत् १२८८ वर्षे प्राग्वाटवंशीय श्रीचंडप श्रीचंडप्रसाद महं० श्रीसोमं महं० श्रीजासरा महं० श्रीमालदेवान्वये महं० श्रीपुंनसीहसुताबाईश्रीवलालदेविश्रेयोऽये महं० श्रीतेजपालेन देवकुलिका कारिता ॥ छ ॥

#### (0)

संवत् १२९० वर्षे प्राग्वाटवंशीय महं० श्रीसोमान्वये महं० श्रीतेजपासमुत महं० खूण-सीहभार्यारपणादेविधेयोऽ(\*)र्थं महं० श्रीतेजपासेन देवकुलिका कारिता ॥ छ ॥ शुभं भवतु ॥

#### (24)

दै ।। संवत् १२९० वर्षे महं श्रीसोमान्वये महं श्रीतेजपालस्त महं श्रीक्षसीहभार्या महं श्रीलपमादेविश्रेयोऽधे महं तेजपालेन देवक्लिका कारिता ।।

#### ( < 9 )

र्दे ।। श्रीनुपविक्रमसंवत् १२९० वर्षे श्रीपत्तनवास्तव्य प्राग्वाटवंशीय महं श्रीषंडप श्री-चंदप्रसाद् महं श्रीसीमान्यये महं श्रीआसरासुत महं श्रीमालदेवभातृ महं श्री(\*)-वस्तपासयोरनुज महं श्रीतेजपालेन स्वकीयभार्या महं श्रीअनुपमदेविश्रेयोऽर्थ देवश्रीह्यि-सुवतदेवस्य देवकुलिका कारिता ॥ छ ॥

#### (90)

अध्यिकमसंबद् १२९० वर्षे आग्वाटशातीय महं० श्रीचंडप श्रीचंडप्रसाद श्रीसीम महं० श्रीआस्ट्रान्यवसद्धद्भ महं० श्रीतेसपालेन स्वस्तावस्तदेविभेयोऽर्थ देवकृत्विका कारिता ॥ (98)

संवत् १२९० वर्षे प्राग्वाटज्ञातीय महं० श्रीचंडप श्रीचंडप्रसाद श्रीसोम श्रीआसरा-न्वयसमुद्भुत महं० श्रीतेजपालेन स्वस्रतश्रीलूणसीहसुतागउरदेविश्रेयोऽर्थ देवकुलिका कारिता ॥ छ ॥

(88)

॥ दं० ॥ स्वस्ति श्रीविक्रमनृपात् सं० १२९३ वर्षे चैत्र वदि ८ शुके अधेह श्रीअर्बुदाचक-तीर्वे स्वयंकारितश्रील्यासीहवसहिकारूयश्रीनेमिनाथदेवचैत्ये जगत्यां श्रीप्राग्वाटज्ञातीय ठ० चंदप ठ० श्रीचंद्रप्रसाद महं० श्रीसोमान्वये श्रीआसराज-भार्याश्रीकुमारदेव्योः स्रुत महं० श्रीमालदेवसंघपतिश्रीवस्तुपालयोरनुज महं० श्रीतेजःपालेन स्वमगिन्या वाईशालहणदेव्याः श्रेयोऽर्थे विहरमानतीर्थंकरसीमंघरस्वामिप्रतिमालंकता देवकुलिकेयं कारिता प्रतिष्ठिता श्रीनागेंद्र-गच्छे श्रीविजयसेनस्रिरिमः ॥ छ ॥

(94)

स्वस्ति श्रीविकमनृपात् सं० १२९३ वर्षे चैत्र वदि ८ शुक्रे अधेह श्रीअर्बुदाचलतीर्थे स्वयं-कारितश्रील्णसीहवसहिकाल्यश्रीनेमिनाथदेवचैत्ये जगत्यां श्रीप्राग्वाटशातीय ठ० चंडप ठ० श्रीचंडप्रसाद महं० श्रीसोमान्वये ठ० श्रीआसराज-भागीश्रीकुमारदेव्योः स्रुत महं० श्रीमालदेव-संघपतिश्रीवस्तुपालयोरनुज महं० श्रीतेजःपालेन स्वभगिनीवाईमाउश्रेयोऽथे विहरमानतीर्थकरश्री-युगंचरस्वामिजनमितमालंकृता देवकुलिकेयं कारिता ॥ छ ॥

( 98)

स्वस्ति श्रीविकमनृपात् सं० १२९३ वर्षे चैत्र वदि ८ शुक्रे अचेह श्रीअर्बुदाचलतीर्थे स्वयंकारितश्रीलूणसीहवसिहकाल्यश्रीनेभिनाथदेवचैत्ये जगत्यां श्रीप्राग्वाटज्ञातीय ठ० चंडप ठ० श्रीचंडप्रसाद महं० श्रीसोमान्वये ठ० श्रीआसराज-भायशिकुमारदेव्योः स्रुत महं० श्री-मालदेवसंघपतिश्रीवस्तुपालयोरनुज महं० श्रीतेजपालेन स्वभगिन्या[:] साउदेव्या[वी] श्रेयोऽभे विहरमानतीर्थकरश्रीबाहुजिनालंकृता देवकुलिकेयं कारिता ।। छ ।।

(90)

स्वस्ति श्रीविक्रमनृपात् सं० १२९३ वर्षे चैत्र वदि ८ ग्रुक्ते अबेह श्रीअर्बुदाचलतीर्थे स्वयं-कारितश्रील्णसीहवसहिकाल्यश्रीनेमिनाथदेवचैत्ये जगत्यां श्रीप्राग्वाटज्ञातीय ठ० चंडप ठ० श्रीचंडप्रसाद महं० श्रीसोमान्वये ठ० श्रीआसराज-भार्याश्रीकुमारदेच्योः युत महं० श्रीमाल-देवसंघपतिश्रीवस्तुपालयोरनुज महं० श्रीतेजपालेन स्वभिगन्या बाईघणदेवीश्रेयसे विहरमानतीर्थ-क्रशी[सु]वाहुविवालंकृता देवकुलिकेयं कारिता ॥

(९८)

।। दे ।। स्वस्ति श्रीनृपविक्रमसंवत् १२९३ वर्षे चैत्र वदि ८ शुक्ते अधेह श्रीअर्धुदाचल-महातीमें स्वयंकारितश्रीष्ट्यसीहवसहिकाल्यश्रीनेमिनाथदेव(\*)चैत्यजगत्यां श्रीप्राग्वाटशातीय ठ० श्रीचंडप ठ० श्रीचंडप्रसाद महं० श्रीसोमान्वये ठ० श्रीजासराज ठ० श्रीकुमारदेव्याः स्त महं० श्रीमालदेव संवप(\*)ति महं० श्रीवस्तुपालयोरनुज महं० श्रीतेजःपालेन स्वभिग्या बाईसोइगायाः श्रेयोऽर्थे शाश्वतजिनऋषमदेवालंकता देवकुलिका कारि[ता] ॥

#### (99)

॥ दे०॥ स्वस्ति श्रीनृपविक्रमस(सं)वत् १२९३ वर्षे चैत्र वदि ८ गुके अचेह श्रीअर्बुदाचल-महातीर्थे स्वयंकारितश्रील्षसीहवसहिकायां श्रीनेमिनाथदेवचैत्ये जगत्यां(\*)॥ श्रीप्राग्वाट-ज्ञानी(ती)य ठ० श्रीचंडप ठ० श्रीचंडप्रसाद महं० श्रीसोमान्वये ठ० श्रीआसराज ठ० श्रीकुमार-देव्योः स्रुत महं० श्रीमालदेव महं० श्रीवस्तुपालयोरनुज महं० (\*) श्रीतेजःपालेन स्वभिन्या बाईवयजुकायाः श्रेयोऽथे श्रीवर्धमानाभिधशाश्वतजिनप्रतिमालंकृता देवकुलिकेयं कारिता॥ शुमं मवतु॥ मंगलं महाश्रीः॥

#### (१०२)

दं ॥ श्रीनृपिवक्रमसंवत् १२९३ वर्षे चैत्र विद ७ अद्यह श्रीअर्बुदाचलमहातीर्थे स्वयं-कारितश्रील्णसीहवसिहकास्यश्रीनेमिनाथदेवचैत्ये जगत्यां महं श्रीतेजःपालेन(\*)मातुलसुत मामा राजपालभणितेन स्वमातुलस्य महं श्रीपूनपालस्य तथा भार्या महं श्रीपूनदेव्याश्च श्रेयोऽर्थं अस्यां देवकुलिकायां श्रीचंद्राननदेवप्रतिमा कारिता ॥

#### ( 903)

दे० ॥ श्रीनृपविक्रमसंवत् १२९३ चैत्र वदि ७ श्रीअर्बुदाचलमहातीर्थे प्राग्वाटज्ञातीय ठ० श्रीचंडप ठ० श्रीचंडप्रसाद महं० श्रीसोमान्वये ठ० श्रीआसराजसुत(\*) महं० श्रीमालदेव महं० श्रीकस्तुपालयोरनुज महं० श्रीतेज:पालेन स्वभगिन्याः पद्मलायाः श्रेयोऽर्थे श्रीवारिसेणदेवा- छंकता देवकुलिकेयं कारिता ॥

#### ( ? ? 0 )

संवत् १२९७ वर्षे वैशास वदि १४ गुरौ प्राग्वाटज्ञातीय चंडप चंडप्रसाद महं० श्री.... सा सुतायाः ठकुराज्ञीसंतोषाकुक्षिसंभूताया महं० श्रीतेजःपालद्वितीयभार्या महं० श्रीसुहडादेव्याः श्रेयोऽर्थ एतत् त्रिगदेवकुलिकासत्तकं श्रीश्रांतिनायविवं च कारितं ॥ छ ॥

#### (१११)

संबत् १२९७ वैशास सुदि १४ गुरौ प्राग्वाटजातीय चंडप चंडप्रसाद महं० श्रीसोमान्वये

महं० ब्रीक्षासराज्ञञ्जत महं० श्रीतेज:पालेन श्रीमत्पत्तनवास्तव्यमोदज्ञातीय ठ० सान्हण सुत ठ० जासासुताया ठकुराज्ञीसंतोषाकुक्षिसंभूताया महं० श्रीतेज:पालद्वितीयभायां महं० श्रीसुहद्धा-देच्या: श्रेयो

(१३१)

```
(प्रथमहस्ती) [महं० श्रीचंडप।]
(द्वितीयहस्ती) [महं० श्रीचंडप्रसाद।]
(तृतीयहस्ती) महं० श्रीसोम।
(चतुर्थहस्ती) महं० श्रीआसराज।
(पंचमहस्ती) [महं० श्रील्णिग।]
(पष्ठहस्ती) [महं० श्रीमछदेव।]
(सप्तमहस्ती) [महं० श्रीवस्तुपाल।]
(अष्टमहस्ती) [महं० श्रीतेजःपाल।]
(नवमहस्ती) [महं० श्रीतेजःपाल।]
(दश्चमहस्ती) [महं० श्रीजेश्नसिंह।]
(दश्चमहस्ती) [महं० श्रीलोजण्यसिंह।]
```

{ १ आचार्यश्रीउद्यसेन । २ आचार्यश्रीविजयसेन । ३ महं० श्रीचंडप । ४ महं० श्रीचापलदेवी । (१ इस्तिपृष्टभागे) १ महं० श्रीचंडप्रसाद । २ महं० श्रीवामलदेवी । ( ? ., ,, ) (₹ १ महं० श्रीसोम । २ महं० श्रीसीतादेवी । ,, ,, ) १ महं० श्रीआसराज । २ महं० श्रीकुमारदेवी । (8 १ महं० श्रीॡणिगदेव । २ महं० श्रीॡणादेवी । (4 ,, ,, १ महं० श्रीमालदेव { २ महं० श्रीलीलादेवी । ३ महं० श्रीप्रतापदेवी । (६ ,, ,, ) १ महं० श्रीवस्तुपाल { २ महं० श्रीलादिवी । ३ महं० श्रीवेजलदेवी । (< n n) १ महं० श्रीतेजःपाछ । महं० श्री अनुपमदेवी । १ महं० श्रीजयतसिंह । महं० श्रीजयतलदेवी ।

( ( ( ) )

१ महं० श्रीलावण्यसिंह । २ महं० श्रीस्त्यादेवी । १ महं० श्रीसुहडसीह । २ महं० श्रीसुहडादेवी । ३ महं० श्री सलस्वणदेवी ।

( २४२ )

सं० १२७८ वर्षे फाल्गुण विद ११ गुरौ श्रीमत्पत्तनवास्तव्य प्राग्वाटज्ञातीय ठ० श्री-चंडेशानुज ठ० सुमाकीयानुज(१) ठ० श्रीआसराजतनुज महं० श्रीमालदेवश्रेयसे सहोदर महं० श्रीवस्तुपालेन श्रीमिक्किनाथदेवस्वत्तकं कारितमिदमिति । मंगलं महाश्रीः ॥ ग्रुमं मवतु ॥

(३)

### श्रीतारणदुर्गस्थः शिलालेखः ।

(483)

द० ॥ स्वस्ति श्रीविक्रमसंवत् १२८५ वर्षे फाल्गुण शुदि २ रवौ । श्रीमदणहिलपुरवास्तन्य प्राग्वाटान्वयमस्त ठ० श्रीचंडपात्मज ठ० श्रीचंडप्रसादांगज ठ० श्रीसोमतनुज ठ० श्रीआश्चा-राजनन्दनेन ठ० कु(\*)मारदेवीकुक्षिसंम्तेन ठ० श्रीखणिग महं० श्रीमालदेवयोरनुजेन महं० श्रीतेजःपालायजन्मना महामात्यश्रीवस्तुपालेन आत्मनः पुण्याभिवृद्धये इह श्रीतारंगक्यपर्वते श्रीअजितस्वामिदेवचैत्ये श्रीआदिनाथदेवजिनविंबालंकृतं सत्तकमिदं कारितं । प्रतिष्ठितं श्री-नागेन्द्रगच्छे महारकश्रीविजयसेनस्रिभः ॥

(8)

### श्रीरात्रुंजयपद्या(पाज)शिलालेखः ।

- (१) [श्रीमदणहिलपत्तन] वास्तव्य प्राग्वाटान्वय-
- (२) [ प्रस्त ठ० श्रीचंडतनुज ] ठ० श्रीचंडप्रसादां-
- (३) [गज ठ० श्रीसोमपुत्र] ठ० श्रीआञ्चाराजनं-

- (४) [दनेन ठ० श्रीलुणिग ठ०] श्रीमालदेव संघप-
- (५) [ति महं० श्रीवस्तुपालानु]ज महं० श्रीतेजःपाले-
- (६) [न श्रीश्रत्रंजयतीर्थे ] संचारपाजा कारिता ॥

(4)

### अणहिलपत्तनान्तर्गताः शिलालेखाः।

(8)

॥ सं० १२८४ वर्षे ॥

विश्वानंदकरः सदा गुरुरुचिजीम्तलीलां दधौ,

सोमश्रारुपवित्रचित्रविकसहेवेशधर्मोत्रतिः ।

चके मार्गणपाणिशुक्तिकुहरे यः स्वातिवृष्टिवजै-

र्मुक्तैर्मीक्तिकनिर्मलं शुचि यशो दिकामिनिमंडनम्

11 8 11

युक्तं....सोमसचिवः कुंदेंदुशुत्रेर्गुणै-

रिद्धः सिद्धनृपं विमुच्य सुकृती चके न कंचिद्विभुम् ।

रंगद्भृंगमदप्रदच्छदमदः श्रीसद्म पद्मं किमु,

सोलासाय विहाय भास्करमहस्तेजोन्तरं वांछति

11 3 11

पर्यणेषीदसौ सीतामविश्वामित्रसंगतः ।

असुत्रितमहाधर्मलाघवो राघवोऽपरः

11311

(२)

सं० १२८४ वर्षे श्रीमत्पत्तनवा \*स्तव्य प्राग्वाट ठ० श्रीचंडप्रसाद स्तत ठ० श्रीसोमः ॥ (३)

सं० १२८४ वर्षे श्रीमत्पत्त\*नवास्तव्य प्राग्वाट ठ० श्रीपूनसीह सुत ठ० आल्ह् श्यादेवी कुक्षिम्: ठ० पेथड: ॥

(8)

सं० १३५२ वर्षे कार्तिक सु० ११ गुरु सं० पेश्वड सुत सं महाकेन परघरसमेत भुरति करात्रित ॥

#### (**§**)

### अर्बुदाचलगती अवशिष्टी शिलालेखी

(१-२५६)

र्द० ॥ सं० १२८७ वर्षे चैत्र वदि ३ शुके महं० श्रीवस्तुपाल महं० श्रीतेजःपालाः ॥ य [:] पूर्वजपुण्याय अस्मिक्षर्वुद्गिरौ श्री

(3-340)

नृपिकिमसंवत् १२८७ वर्षे फाल्गुण सु(व)दि ३ सोमे(रवौ) अबेह श्रीअर्बुदाचले श्री-मदणहिलपुरवास्त० प्राग्वाटकातीय श्रीचंडप श्रीचंडप्रसाद महं० श्रीसोमान्वये महं० श्री-आसरास्त्रत महं० मालदेव महं० श्रीवस्तुपालयोरनुज श्रातृ महं० श्रीतेजःपालेन स्वकीयभार्या महं० श्रीअनुपमदेवीकुक्षिसंमृत सुत महं० श्रीत्र्णसीहपुण्यार्थं अस्यां श्रीत्र्णवसहिकायां श्रीनेसि-नाथमहातीर्थं कारितं ॥ छ ॥ छ ॥

(श्रीजयंतविजयजीसंगृहीत श्रीअर्बुद-पाचीन-जैन-लेखसंदोह)

### (0)

### स्तम्भतीर्थीय-श्रीआदीश्वरमन्दिरगतः शिलालेखः

(१) अ नमः श्रीसर्वज्ञाय ॥

धीराः सत्त्वमुशन्ति यिश्रमुवने.....नेति श्रुतं,

साहित्योपनिष[ नि ](२)षण्णमनसो यत्पातिभं मन्त्रते ।

सार्वज्ञं च यदामनंति मुनयस्तत्किचिदत्यद्भतं,

ज्योतियोतितवि(३)ष्टपं वितनुतां भुक्ति च मुक्ति च वः

11 8 11

श्रीमद्गुर्जरचकवर्तिनगरमासमतिष्ठोऽजनि,

प्राग्वाटाइयर(४)म्यवंश विलसन्युक्तामणिश्वंद्वपः ।

यः संमाप्य समुद्रतां किल दधौ राजमसादोल्लस-

दिक्लंकष(५)कीर्तिशुभलहरिः श्रीमंतमंतर्जिनं

11 3 11

अजनि रजनिजानिज्योतिक्योतिकीर्तिस्रिजगति तनुज(६)न्मा तस्य चंद्रप्रसादः । नसमिषससञ्जा क्षेः सुंद ]रः पाणिपद्यः, कमकृत न कृतार्थं यस्य कल्पद्रुकलपः(७) ॥ ३॥

पत्नी तस्याजावतास्यायताक्षी, मुर्चेव श्रीः [पुंण्य]पात्रं जयश्रीः [1]

वहे तान्याविषयः ध्रतकः, पुत्रः श्री(८)मान् सोसनामा द्वितीयः

11 8 11

| निर्माप्याऽऽदिजिनेंद्रविवमसमं शेषत्रयोविशति-                 |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| श्रीजैनमितमाविराजि(९)तमसावभ्यर्चितुं वैदमनि [1]              |          |
| पूज्यश्रीहरिभद्रस्रिसुगुरोः [पार्श्वात् प्र]तिष्ठाप्य च,     |          |
| स्वस्याऽऽत्मीयकुलस्य चा [क्ष](१०) यमयं श्रेयोनिधानं व्यधात्  | 11 智 11  |
| असावाशाराजं तनुजमपरं सोमसचिवः,                               |          |
| पियायां सीतायां शुचिच(११)रितवत्यामजनयत्                      |          |
| [ यशोमि]भिर्जगति विशदे क्षीरजलधौ,                            | •        |
| निवासैकप्रीतिमुदमभजदिं(१२)दुः प्रतिपदं                       | # 4 #    |
| श्रीरैवते निर्म्मितसप्तयात्रः, [केनोपमानस्त्वह] सोऽश्वराजः । |          |
| कलंकशंकामुपमान(१३)मेव, पुष्णात्यहो यस्य यशःशशांके            | 11 9 11  |
| अनुजोऽस्यापि सुमनुजिस्त्रभुवनपालस्तथा स्वसा केली ।           |          |
| (१४)आशाराजस्याजनि, जाया च कुमारदेवीति                        | 11 2 11  |
| तस्याभूत्तनयास्रया(यः) प्रथमकः श्रीमल्लदेवोऽपर-              |          |
| अं(१५)चचंडमरीचिमंडरुमहाः श्रीवस्तुपारुस्ततः ।                |          |
| तेजःपाल इति प्रसिद्धमहिमा विश्वेऽत्र तुर्यः स्फुर-           |          |
| चा(१६)तुर्यः समजायतायतमतिः पुत्रोऽश्वराजादसौ                 | 11 8 11  |
| श्रीमल्लदेवपौत्रो, लीॡसुतपुण्यसिंहतनुज(१७)न्मा ।             |          |
| आल्हणदेच्या जातः, पृथ्वीसिंहाख्ययाऽस्ति विख्यातः             | 11 80 11 |
| श्रीवस्तुपालसचिवस्य गेहिनी देहिनीव गृ(१८)हरूक्ष्मीः ।        |          |
| विशदतरिचर्चातः, श्रीलिलितादेविसंज्ञाऽस्ति                    | 11 88 11 |
| शीतांशुप्रतिवीरपीवरयशा विश्वेऽत्र (१९)पुत्रस्तयो-            |          |
| र्विख्यातः पसरद्धुणो विज[यते श्रीजैत्रसिं]हः कृती ।          |          |
| स्रक्ष्मीर्यत्करपंकजप्रणयिनी हीनाश्रयोत्थेन सा,              |          |
| (२०) प्रायश्चित्तमिवाचरत्यहरहः स्नानेन दानां भसा             | ॥ १२ ॥   |
| अनुपमदेर्यां पत्न्यां, श्रीतेजःपालसचिवतिलकस्य [1]            |          |
| (२१)लावण्यसिंहनामा, धाम्नो धामाऽयमात्मजो जज्ञे               | 11 83 11 |
| नाम्बन् कति नाम संति कति ते नो वा मविष्यन्ति के [1]          |          |
| वे(२२) तुं कापि न कोऽपि संघपुरुषः श्रीवस्तुपालोपमः ।         |          |
| पुण्याच प्रहरत्रहर्निशमहो सर्वाभिसारोद्धरो,                  |          |
| येनायं वि(२३)जितः किलिविद्धता तीर्थेशयात्रोत्सवं             | 11 58 11 |
|                                                              |          |

लक्ष्मी धर्मागयोगेन, स्थेयसी तेन तन्वता [1] यौषधालयमा.....(२४)निर्म्मनेन विनिर्म्मने

11 24 11

श्रीनामेंद्रमुनींद्रगच्छतरणिर्जज्ञे महेंद्रप्रमोः, पट्टे पूर्वमपूर्ववाकायनि(२५)धिः श्रीश्वांतिस्ररिर्गुरुः [1] आनंदामरचंद्रस्रियुगलं तस्मादम्तत्पदे, पूज्यश्रीहरिभद्रस्रिगुरवोऽम्वन् सु(२६)वो मुवणं ॥१६॥

तत्पदे विजयसेनस्रयस्ते जयंति मुवनैकम्षणं [1]

ये तपोज्वलनम् विम् तिभिन्तेजयं(२७) ति निजकीत्तिंदर्पणं ॥ १७॥ १०॥ १वकुलगुरु...., पौषधग्रालामिमाममात्येदः । पित्रोः पवित्रहृदयः, पुण्यार्थं(२८) करूपयामास ॥१८॥ वाग्देवतावदनवारिजमित्रसामद्वराज्यदानकलितोरुयशःपताकां [1]

> ( एनाल्स ऑफ धी भाण्डारकर ओरिएन्टल रिसर्च इन्स्टीटग्रुट पूना वॉ० ९ प्रष्ठ १७७ लेख १ )

> > (3)

#### गणेशरमामगतः शिलालेखः

(१) ॥ ९० ॥ स्वस्ति ॥ संवत् १२९१ वर्षे वैशाख शुदि १४ गुरौ श्रीमदणहिलपुरवास्तव्य प्राग्वाट व० (ठ०) श्रीचंडपात्मज [चं](२)डप्रसादांगज ठ० श्रीसोमतनुज ठ० श्रीआशाराज-तनुजन्मा ठ० श्रीकुमारदेवीकुक्षिसमुद्भृत ठ० श्रीलुणि[ग](३) महं० श्रीमालदेव [कुमा]रानुज महं० श्रीतेजःपालामज महामात्यश्रीवस्तुपालात्मज महं० श्रीजयतिसिंह [स्तंम](४)तीर्धमुद्राव्यापारं सं० ७९ वर्षपूर्वं व्याप्रण्वति महामात्यश्रीवस्तुपाल महं० श्रीतेजःपालाम्यां समस्तमहातीर्थेषु । (५)तथा अ[न्य]समस्तस्थानेष्विप कोटिशोऽभिनवधर्मस्थानानि जीर्णोद्धाराध्य कारिताः ॥ तथा सचिवेश्वरश्रीवस्तु(६)पालेन आत्मनः पुण्यार्थमिह गाणउलिप्रामे प्रपा श्रीगाणेश्वरदेवमंडपः पुरत-स्तोरणं तः प्रतोली द्वारा......(७)त प्राकारध्य कारितः ॥ ० ॥ गांभीर्ये जळिष्विलिवितरणे पूषा प्रतापे स्मरः, सौंदर्ये पुरुषवते रचुपतिर्वाचस्पतिर्वाच(८)या [1] खोकेऽस्मिकुपमानतामुपगताः सर्वेषु नः संप्रति, प्राप्ता नेत्युपमेयतां तदिधकश्रीवस्तुपाले सति ॥ १॥

| (९)विदग्धमतयस्तुल्यौ कौटिरय-वस्तुपालौ ।                                           | ,   |     | ,  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
| कुर्बते न, कस्मात् कूपारयोः समतां                                                 | 11  | ₹.  | n  |
| बदनं वस्तुपाळस्य,(१०) कमलं को न मन्यते । यत्सूर्यालोकने स्मे[रं], भवति प्रतिवासरं | H   | ₹   | H  |
| श्रीवस्तुपाल संप्रति, परमं हतिकर्मक (?) [1]                                       | `   |     |    |
| वा(११) भवता निर्वृतिरिधजनेन संघटिता                                               | H   | 8   | Ħ  |
| तस्मै स्वस्ति चिरं चुलुक्यतिळकामात्याय                                            |     |     |    |
| (१२)कर्मनिर्म्भेष्ठमतिः सौवस्तिकः शंसति ।                                         |     |     |    |
| राघेयेन विना विना च शिविना य(१३)स्मयं                                             |     |     |    |
| स्वगच्छंति संतः सदा                                                               | 11  | 4   | II |
| <b>यहामात्यश्रीवस्तुपालस्य</b> पशस्तिरि[य]                                        |     |     |    |
| ( एनाल्स ऑफ घी भांडारकर ओरिएन्टल रिसर्च इन्स्टीट                                  | गुट | पून | П  |
| बॉ॰ ९ प्रष्ठ १८० लेख                                                              | ?)  | )   |    |
|                                                                                   |     |     |    |

(9)

### नगरप्रामगतः शिलालेखः

(१)॥ ९०॥ संवत् १२९२ वर्षे आषाद शुदि ७ रवौ श्रीनारद्शुनिविनिवेशिते श्रीनगर्वर्महान्थाने सं० ९०३ वर्षे अ(२)तिवर्षाकालवशादतिपुराणतया च आकस्मिकश्रीजयादित्यदेवीयमहाप्रासाद्यतनिवनष्टायां श्रीरत्नादेवीमृतौं(३) पश्चात् श्रीमत्यत्तनवास्तव्यप्राग्वाट ठ० श्रीचंडपात्मज
ठ० श्रीचंडप्रसादांगज ठ० श्रीसोमतनुज ठ० श्रीआशाराजनंद(४)नेन ठ० श्रीकुमारदेवीकुक्षिसंभूतेन
महामात्यश्रीवस्तुपालेन स्वभायांयाः ठ० कान्हडपुन्याः ठ० राणुकुक्षिमवा(५)या महं० श्रीललितादेव्याः पुण्याधिमिहैव श्रीजयादित्यदेवपत्त्याः श्रीरत्नादेवीमृतिरियं कारिता ॥ श्रुममस्तु ॥ छ ॥
( एनास्स ऑफ धी भाण्डारकर ओरिएन्टल रिसर्च इन्स्टीटगुट पूना
वॉ० ९ प्रष्ट १८२ लेख ३ )

(4)

### वस्तुपालतीर्थयात्रालेखः

सं० १२४९ वर्षे संघपित स्विपितृ ठ० श्रीआश्वाराजेन समं महं० श्रीवस्तुपालेन श्रीविम-लाह्रो रैवते च यात्रा कृता । सं० ५० वर्षे तेनैव समं स्थानद्वये यात्रा कृता । सं० ७७ वर्षे स्वयं संघपितना मूत्वा स(स्व)परिवारयुतं ९० वर्षे सं० ९१ वर्षे सं० ९२ वर्षे सं० ९३ वर्षे महाविस्तरेण स्थानद्वये यात्रा कृता । श्रीश्वश्चंजये अमून्येव पंच वर्षाणि तेन सहितेन सं० ८३ वर्षे सं० ८४ सं० ८५ सं० ८६ सं० ८८ सप्त यात्राः सपरिवारेण तेन स्तसे .......शीनेमिनाशाम्बिका-प्रसादाद्या......भूता भविष्यति ॥

( वॉट्सन म्युझियम-राजकोट )



# दशमं परिशिष्टम्

### आचार्य श्रीउदयमभिवरचिताया उपदेशमालाकर्णिकारूय-विशेषवृत्तेः आधन्तगते ।

### मङ्गल-प्रशस्ती।

| आदिः—                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अर्हेस्तनोतु भुवनाद्भुतकल्पवृक्षः, श्रेयःफलं निविडबोघसुमप्रसूतम् ।                                  |
| यस्याङ्किम्रूरूमभितः पतितप्रस्नपायाः सुरा-ऽसुर-नराधिपसम्पदोऽपि ॥ १॥                                 |
| देवः स वः शतमस्त्रप्रसुस्वामरौधक्कुप्तप्रथः प्रथमतीर्थपतिः पुनातु ।                                 |
| मुक्तिकमो न॥२॥                                                                                      |
| चिन्तातीतफरूभदः स दिशतु श्रेयो युगादिप्रश्चर्भेजुर्जन्मनि यस्य करूपतरवः सर्वेऽप्युपादानताम् ।       |
| नेत्थं चेत् कथमन्यथा वसुमतीमस्मिन्नलङ्कुर्वति, त्रैलोक्यैकगुरौ न गोचरममी जग्मुर्जगच्चसुषाम् है।।३।। |
| तुक्केभभीममसितीवतरेण कर्मवातं व्रतेन विनिपाट्य भवाटवीषु ।                                           |
| मुक्तावलिश्रियमशिश्रियदात्म॥ ॥ ॥ ॥                                                                  |
| ठीकासवरणं च नृपुररणत्कारिश्रयं च स्वयं, बोद्धं साधु निषेव्यते खगकुलोत्तंसेन हंसेन या ।              |
| किञ्जलकप्रसनप्रसन्तमनसस्तस्यैव हेतोः करे, कुर्वाणा कमलं सतां भवतु सा ब्राह्मी परब्रह्मणे ॥ ५॥       |
| जीयाद् विजयसेनस्य, प्रभोः प्रातिभदर्पणः । प्रतिबिन्बितमात्मानं, यत्र पश्यति भारती॥ ६ ॥              |
| संघस्याद्भृतपुण्यपण्यविपणौ सा मा                                                                    |
| पदेशपद्धतिरसौ सा प्रातराशायते ॥ ७ ॥                                                                 |
| गाथास्ताः खलु धर्मदासगणिनः सज्जातरूपश्रियः, किंचैप म्फुरदर्थरत्ननिकरः सिद्धविणैवार्षितः ।           |
| तेनैतामतिवृत्तसंस्कृतमयीमातन्वतः कर्णिकां, वृत्ति मेऽत्र सुवर्णकारपदवीसीमाश्रमश्चिन्त्यताम् ॥ ८ ॥   |
| यतः—                                                                                                |
| ***************************************                                                             |
| यथाविषिस्तवकघटनादुज्जृम्भते यशांसि तु शिश्पिनः ॥ ९ ॥                                                |
| अन्तगता प्रश्नस्तिः—                                                                                |
| कमठघनभृताम्भोराशिसंवासिसर्पाधिपतिकलितमूर्तिर्नीलनालीककान्तिः।                                       |
| सितरुचि-रविराजल्लोचनः केवलश्रीपरिचयचतुरात्मा श्रीजिनो वः श्रियेऽस्तु ॥ १ ॥                          |

१ पद्यमिदं सुकृतकीर्तिकक्रोलिन्यां प्रथमपद्यरूपेणापि वर्त्तते ॥ २ पद्यमिदं सुकृतकीर्तिकक्रोलिन्यां सप्तमपद्य-तयाऽपि वर्तते ॥ ३ पद्यमिदं धर्माभ्युदयमहाकान्ये प्रथमसर्गे चतुर्दशपद्यत्वेनापि वर्त्तते ॥

11 84 11

श्रीवर्धमानः शमिनां मनांसि, जिनो धिनोतु त्रिपदी यदीया । व्यामोति विश्वं बलिघात(ति)कर्मजयोदिता विश्वमनश्वरश्रीः 11 3 11 श्रीवीरञ्चासनमहामहिमागरिष्ठः, श्रीमद्रवाह्नविहिताचरणप्रतिष्ठः । काले कलाविप विद्युप्तघनाघसङ्घः, श्रीमानयं विजयते यतिमृलसङ्कः 11 \$ 11 श्रीनागेन्द्रकुले मुनीन्द्रसवितुः श्रीमन्महेन्द्रप्रभोः, पट्टे पारगतागमोपनिषदां पारक्रमग्रामणीः । देवः संयमदैवतं निरवधिस्नैविधवागिधरः, सञ्जञ्जे कलिकल्मपैरकळुषः श्रीशान्तिसरिर्गरः ॥ ४ ॥ शक्तिः काऽपि न कापिलस्य न नये नैयायिको नायकश्चार्वाकः परिपाकमुज्ज्ञितमतिबौद्धश्च नौद्धत्यभाक । स्याद्वेशेषिकशेषुषी च विमुखी वादाय वेदान्तिके, दान्तिः केवलमस्य वक्तुरयते सीमां न मीमांसकः ॥५॥ तत्पद्दे प्रथमः शमिष्रभुरमृदानन्दसूरिः परः, सञ्जज्ञेऽमरचन्द्रसूरिरखिलानुचानचुडामणिः । शश्वद् यस्य सरस्वतीप्रसरणे सिद्धेश्वितुः संसदि, पाजैश्वेतसि वेतसीतरुरसावाचार्वकं कार्यते ॥ ६ ॥ सिद्धान्तोषनिषत्रिषण्णहृदयो धीजन्मभस्तत्पदे. पुज्यः श्रीहरिभद्रसुरिरभवचारित्रिणामग्रणीः । आन्त्वा शून्यमनाश्रयैरतिचिराद यस्मिन्नवस्थानतः, सन्तुष्टैः कलिकालगौतम इति स्वातिर्वितेने गुणैः 11 0 11 गुरुः श्रीहरिभदोऽयं, लेमेऽधिकवयःस्थितिम् । मोहद्रोहाय चारित्रतृपनासीरवीरताम् 11 6 11 तत्पदे विजयसेनसूरयः, पूरयन्ति कृतिनां मनोरथान् । तद्भवी वृषमसूत नृतना, कामधेनुरिव सर्वकामदम् 11811 गर्वात् पूर्वमनादरैरवहितैः पश्चात् ततो विस्मितैः, प्रस्वित्रेरनुविस्मृतात्मभिरथो वादेऽनुवादे क्षणात् । माग्यैर्मानिमनीषिणां परिणता पुंस्त्वेन वागेष इत्याक्षिप्तेरथ सेव्यतेऽथ सहसा यः सादरं वादिभिः ॥१०॥ यस्योपदेशममृतोपमितं निपीय, श्रीवस्तुपालसचिवेश्वर-तेजपालौ । सङ्घाधिपत्यमसमं जिनतीर्थतेजःसंवर्धनाज्जितशतकतु चक्रतुस्तौ 11 99 11 श्रीमद्भिजयसेनस्य, सौमनस्यं नमस्यत । यद्वासिता धृताः कैर्न, गुणाः शिष्याश्च मुर्धस ? ॥ १२ ॥ शिष्यस्तस्य च रुक्षणक्षणचणः साहित्यसौहित्यवा-नुचत्तर्कवितर्कककशमनाः सिद्धान्तशुद्धातुरः । श्रीचर्माभ्युद्ये कविः पविलसह्वीदिगोत्रे पवि-स्तामेताग्रुद्यप्रभारुयगणभृदु वृत्ति व्यधात् कार्णिकाम् 11 83 11 तस्याऽऽज्ञया विजयसेनसुनीश्वरस्य, शिष्येण सेयमुद्यप्रभदेवनामा । योग्या विशेषविदुषाम्यपदेशमालावृत्तिः कथामथनतोऽभिनवा वितेने 11 88 11 प्रथमादर्शे प्रथमानमानसो देवबोधविबुध इमाम् ।

स्थपतिरिव स्थापयिता, गुरुषु नतोऽतनुत साहाय्यम्

१ पश्चितं भर्माश्युदयमहाकाव्यप्रथमसर्गे नवमपद्यतयाऽपि वर्त्तते ॥ २ पद्यस्यास्य पूर्वार्धे नरेन्द्रप्रभीय-वस्तुपारुप्रशस्तिगत १०१ पद्मपूर्वार्धसमम् ॥

नान्द्रे कुले कलशतः किल स्रिहेवानन्दामशिष्यकनकप्रभस्रिनानः ।
प्रयुग्नस्रिरुदितः कवितासमुद्रमुष्टिन्धयोऽम्बुवदशोधयदेष वृत्तिम् ॥ १६॥
उत्सेकितोत्स्त्रनिरूपणाद्यैर्याऽऽशातना स्यात् तनुकाऽपि काचित् ।
मिथ्याऽस्तु मे दुष्कृतमत्र साक्षी, श्रीसङ्क्षभद्वारक एव तीर्थम् ॥ १७॥
एकैकेन विमोहशक्यचरणांश्चित्त्वा कषायानिमान्,

दीसे भानु-क्रशानुषामनि मनश्चेकेन हुत्वाऽऽत्मनः । मन्त्रस्याष्टशतैरितीह जिपतैस्तैः पश्चभिः सिद्धये,

गाथाभिर्गुरुगुम्फिता विजयते जप्योपदेशाविः

H 26 H

कल्पाविष्करणादितो विवरणाद् विज्ञाय विज्ञात्मनामाम्नायादुपदेशपद्धतिमिमामासेवमानो मुदा । लोकामोपरिवर्तिनीमभिमुत्तीं कुर्वीत वीतान्यधीवृत्तिर्निवृतिदेवतां शिवपुरीसाम्राज्यकामः कृती ॥ १९ ॥ तत्त्वोदित्वरसप्तम्मिकमहामासादराजाङ्गणं, यावद् भाति जगद्भुरोर्भगवतः तीर्थेशितुः शासनम् । ताबच्छ्रावक-साधुधमैविजयस्तम्भद्वयालम्बनी, वृत्तिर्वन्दनमालिका विजयतां तत्रोपदेशस्रजः ॥ २० ॥

सेयं पुरे धवलके नृपवीरवीरमन्त्रीश्चपुण्यवसतौ वसतौ वसद्भिः । वर्षे ग्रह-ग्रह-रवौ कृतभाकिसंख्यः, स्रोकैविशोषविवृतिर्विहिताऽद्भतश्रीः ॥ २१॥

इत्याचार्यश्रीउद्यत्रभदेवसङ्घटितायाभ्रुपदेशमालायाः कर्णिकायां विशेषवृतौ तृतीयः परिवेशः सम्पूर्णः ॥ मं० ३७१४। एतावता च सम्पूर्णा उपदेशमालायाः कर्णिकाख्या विशेषवृत्तिरिति । भंग १२२७४। छ । छ ॥

# एकादशं परिशिष्टम्

### गुर्जरेश्वरपुरोहितश्रीसामेश्वरदेवविरचितस्य सुरथोत्सवमहाकाव्यस्य महामात्यश्रीवस्तुपालवंशवर्णनादिप्रतिवद्धः

प्रशस्तिरूपः पश्चद्याः सर्गः ।

| अस्ति प्रशस्ताचरणप्रधानं, स्थानं द्विजानां नेगराभिधानम् ।   |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| कर्तुं न शक्नोति कदाऽपि यस्य, त्रेतापवित्रस्य कलिः कलक्कम्  | 11 9 11 |
| सत्तीर्थस्य सुराश्चितेन जगता यस्योपमा स्यात् कथं,           |         |
| स्वाध्यायैकनिधेर्गतश्चेतिवृतेनोर्वीतलेनापि वा ?।            |         |
| यत्सौधेषु विशुद्धिवर्जितवपुर्वालोऽपि नाऽऽलोक्यते,           |         |
| वन्दे श्रीनगरं तदेतदिकलस्थानातिरिक्तोदयम्                   | 11 3 11 |
| इतनयनसुसैर्मसामिधूमैः, श्रुतिकदुभिर्बद्दवृन्दवेदपाठैः ।     |         |
| किल्फिलितसम्मदः प्रदत्ते, न खल्ल पदं विदुषां गृहेषु यत्र    | 11 7 11 |
| चञ्चत्पञ्चमसाग्निभग्नतमसि स्थाने त्रिनेत्रानल-              |         |
| ज्वासाप्रज्वसितप्रसूनधनुषा देवेन दत्तोदये ।                 |         |
| श्रीमत्तां च परिमामालोकयन्तः सुराः,                         |         |
| स्वर्वासेऽप्यरसा रॅसामरजनव्याजेन मेजुः स्थितिम्             | 11 8 11 |
| तस्मै संयमिनामिनाय मुनये नित्यं नमस्कुर्महे,                |         |
| यन्माहात्स्यमसद्यमाह स मुहुर्भुद्धन्मनाः कौशिकः ।           |         |
| आविर्म्तमम्तपूर्वचरितश्रेष्ठाद् विश्वष्ठात् ततः,            |         |
| सत्कर्मोद्धरमध्वरस्थितिविदां स्थानेऽत्र गोत्रं महत्         | 11411   |
| वेषामशेषािषपतिः प्रसन्तः, सन्नद्धपाणिः प्र(फ)णिकक्कणेन ।    |         |
| त एव सम्मृतिमिहा भुवन्ति, [कुले] गुँलेचा(वा)भिषया प्रसिद्धे | 11 & 11 |
| श्रीसोलक्षमी विमले कुलेऽत्र, जन्म द्विजन्मप्रवरः प्रपेदे ।  |         |
| यः स्वर्गिणः सोमरसेन यागे, पितृश्च पिण्डैरपृणत् प्रयागे     | 11011   |

१ आनम्बदुरम् ॥ २ देवाः, मदिरा च ॥ ३ सर्पाः, वेदश्रद्यक्ष ॥ ४ भूदेवाः ॥ ५ स्वामिने, सूर्योय च ॥ ६ उद्धकः, विश्वामित्रक्ष ॥ ७ यज्ञविद्याविदाम् ॥ ८ ईश्वरः ॥ ९ 'प्तुव' ख ॥ १० 'गुलेबा' इति स्थानाकरेण गोत्रस्यावठङ्कनाम प्रतीयते, परं च डॉक्टर-रामकृष्ण-गोपाल-भाण्डारकरमदाशयैः १८६३-८४ वर्षीय 'रिपोर्ट' पुस्तके 'गुलेबा' इत्येव पाठ आश्रितः ॥

| सोल: सलीलमवनीमवतामसौ वः, सौवस्तिकोऽस्त्वित वरं स्मरता स्मरारेः                    | 1.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>श्रीगुर्जर</b> क्षितिसुज। किल मूलराज-देवेन दूरसुपरुष्य पुरो दघे यः             | 11 6 11  |
| यथा पतिष्ठां महतीं वसिष्ठस्तिग्मांशुवंशे भगवामवाप ।                               | 1        |
| निजेन सौवस्तिकतागुणेन, चौद्धक्यभूपालकुले तथाऽसौ                                   | 11311    |
| विधिवर् वाजवेयं यः, कलिकालेऽप्यकलपयन् । कियतीं वा जपेयं तचरिताद्भुतसंहिताम् !     | 11 90 11 |
| ऋग्वेद्वेदी च स(क्र)तकतुश्च, वत्तानदामश्च जितेन्द्रियश्च ।                        |          |
| तिरोहिते तत्र पुरोहितेन्द्रे, तद्वज्ञजन्माऽजिन रुँ छुन्नमी                        | 11 22 11 |
| यः करोति सम चाँमुण्डराजास्यं नृपमाशिर्षा । हेतिप्रतापसम्पन्नं, हविषा च हविर्भुजम् | ॥ १२ ॥   |
| श्रीग्रुज्जनामा तनुजस्तदीयः, स्वयं स्वयम्म्रिव मृतलेऽभृत् ।                       |          |
| बाह्मण्यलाभाय तथाहि सद्भिरभाजि मौजी रशनेव वृत्तिः                                 | ॥ १३॥    |
| सद्वंशजातेन गुणान्वितेन, शरासनेनेव पुरोहितेन ।                                    |          |
| एतेन मेने भुवने न किश्चित्र दुर्लमं दुर्लभराजदेव।                                 | 11 58 11 |
| सन्तापशान्ति जगतोऽपि सोमस्तन्नन्दनश्चन्दनवचकार ।                                  |          |
| पीयूषहारी हरिणाक्कितश्च, सत्यां बभाजे द्विजराजतां यः                              | ॥ १५ ॥   |
| यस्याशीःप्रतिपादितोदययुजा श्रीभीममूमीमुजा,                                        |          |
| क्षीरक्षालितशास्त्रितन्दु(ण्डु)लसितं साक्षात्कृतं तद्यशः ।                        |          |
| येनाशाकमणक्षमेण त इमे मूर्तिप्रमेदाः प्रभी-                                       |          |
| र्भस्मोद्ध्लनमन्तरेण धवलाः सर्वेऽपि निर्वर्तिताः                                  | 11 १६ 11 |
| भित्तवा भानुं तत्र ताते प्रसाते, पुत्रः श्रीमानीसञ्चर्मा बसूव ।                   |          |
| कृत्वा सम्यक् सेंस संस्थाः कतूनां, कीता कम्रा येन संम्राडभिस्या                   | 11 29 11 |
| सदा यदाशीः परिपूर्णकर्णः, श्रीकेर्णनामा नृपतिः प्रकाण्डम् ।                       | •        |
| वसुन्धरामण्डलमर्णबान्तं, वान्तारिनारीनयनाम्बु चक्रे                               | 11 22 11 |

१ अस्य मूलराजपुरोहितस्य सोलस्य मसाममयो मूलराजराज्यसमय एव ॥ २ प्रोहितः ॥ ३ असं मूलराजमहाराजः वि० सं० ९९३-१०५३ वर्षेषु राज्यमकार्षात्, इति Indian Antiquary Vol. XI. P. 219 ॥ ४ अस्य वामुण्डराजपुरोहितस्य ल्ल्खामणः ससासमयक्षामुण्डराजराज्यसमय एव ॥ ५ व्यामुण्डराजराज्यसमय एव ॥ ५ व्यामुण्डराजराज्यसमय एव ॥ ५ व्यामुण्डराजराज्यसमय एव ॥ ६ व्यामुण्डराजराज्यसमय एव ॥ ६ मोजी हितिहिति पुजवहर्तमानानां जाह्मण्यं भवतीरवर्थः । एतेन मुजस्य सदाचारत्वमुकं भवतीरपर्थः । अय व मोजी मेसला शरमयी रशना ब्राह्मण्यलाभाय सिद्धवंध्यते ॥ १० दुर्लभराजराज्यसमय एव ॥ १२ विष्णुना, स्रेण व ॥ श्र वस्य सीमराजपुरोहितस्य सोमस्य जीवनसमयो भीमराजराज्यसमय एव ॥ १२ विष्णुना, स्रेण व ॥ १३ वर्षाक्षात्र व ॥ १४ ब्राह्मण्य, चन्द्रत्वं च ॥ १५ भीमराजराज्यम्-वि० सं० १०५८-११२० ॥ १६ प्रायम्यादयोऽष्टी ॥ १७ व्याह्मण्य, चन्द्रत्वं च ॥ १५ भीमराजराज्यम्-वि० सं० १०५८-११२० ॥ १६ प्रायम्यादयोऽष्टी ॥ १७ व्याह्मण्यः १८ अस्य श्रीकर्णराजपुरोहितस्य। ऽऽमहामणः स्थितसमयः श्रीकर्णन्याज्यसमय एव ॥ १२ अमिष्टोमाणः ॥ १८ अस्य श्रीकर्णराजपुरोहितस्य। ऽऽमहामणः स्थितसमयः श्रीकर्णन्याज्यसमय एव ॥ १० अमिष्टोमाणः ॥ १० वाजपेययाजीति ॥ २१ श्रीकर्णराजराज्यम्-वि० सं० १११०-११५० ॥

| दानानि तानि सदनानि च तानि शम्भोरम्भोजराजिक्विराणि सरांसि                         | तानि ।    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| येनाग्रुना गुनिजनामुद्धता कृतानि, वित्तैश्रुतुक्यकुरुसम्भवम्पदत्तैः              | 11 29 11  |
| पारापीशपुरोधसा निजनुपक्षोणीं विलोक्यास्त्रिलां,                                  | •         |
| चौलुम्याकुलितां तदत्ययकृते कृत्या किकोत्पादिता ।                                 |           |
| मन्त्रेथस्य तपस्यतः प्रतिहता तत्रैव तं मान्त्रिकं,                               |           |
| सा संहत्य तडिखता तरुमिव क्षिपं प्रयाता कचित्                                     | ॥२०॥      |
| तस्मात् क्रुमारः खुकुमारमूर्तिर्मूर्तस्तपोराशिमिनोज्जगाम ।                       |           |
| स्वराजराज्योदयदायिनी वागुवास शक्तिरिव यस्य वक्ते                                 | ॥ २१ ॥    |
| <b>बद्धः सिन्धुवसुन्धरा</b> पतिरतिषौढप्रतापोऽपि य-                               |           |
| स्रीतः स्फीतबलोऽपि मालवपतिः कारां च दारान्बितः ।                                 |           |
| इसः सोअपि सपादलक्षन्पतिः पादानति शिक्षितः,                                       |           |
| श्रीसिद्धक्षितिपेन सेष विभवः सर्वोऽपि यस्याऽऽशिषाम्                              | ॥ २२ ॥    |
| कुँशोपशोभितैर्यागैस्तडागैश्व परःशतैः । दृष्टं पूर्वं च यश्वके, चक्रवर्तिपुरोहितः | ॥ २३ ॥    |
| ऋजुरोहितभृर्तपुरोहितत्वस्पृहयेव त्रिदिवं गतस्य तस्य ।                            |           |
| तनु मूर्मनु मूपतिप्रणीतस्मृतिसर्वस्वमवाप सर्वदेवः                                | ॥ २४ ॥    |
| मैध्वरेर्व्यित साधु सपर्यामध्वरेषु जयति स्म सुरेशम् ।                            |           |
| मानवानविदितापरयाच्यो, मानवानकृत चैष कृतार्थान्                                   | ॥ २५ ॥    |
| अभिवामयनमीयुषि तत्र, क्षत्रसत्तमनमस्करणीये ।                                     |           |
| अध्यगामि विधिरामिगनामा, वैदिकस्तदनु तत्तनुजेन                                    | ॥ २६॥     |
| सत्कर्मनिर्माणरतेरमुष्य, बीडानिदानं द्वयमेतदासीत् ।                              |           |
| स्ववर्णनाकर्णनमुत्तमेभ्यः, संसारकारान्तरवस्थितिश्च                               | 11 20 11  |
| ज्येष्ठः श्रेष्ठतमः समस्तिनिदुषां श्रीसर्वदेवाह्यः,                              |           |
| श्रेयःसम्पद्पास्तदुस्तरतमाः श्रीमान् कुमारोऽनुजः ।                               |           |
| मुजोऽय द्विजकुकारस्तदनुजो न्यायाजडेनाहड-                                         |           |
| अत्वारस्तनयास्ततः समभवन् वेदा इव ब्रह्मणः                                        | ॥ २८ ॥    |
|                                                                                  | ~ ~ ~ ~ ~ |

१ सम्बद्धानिपतिषद्दित्वर्मणः पुरोहितेन स्वदेशमूर्मि गूर्जरराजश्रीसिद्धराजापरनामध्यजयसिद्धवेचेन स्मानुधीकृता बीस्व शहुवार्थमभिवारेण कृत्योत्पादिता । सा च आमदार्मणः पुरोषसः शान्तिमन्त्रेः प्रतिषिद्धा सती तमेव सास्याधीद्यापुरोहितं संदृख तिरोहितेति श्रृयते ॥ २ शक्तिवंसिष्ठपुत्रः ॥ ३ योद्धनामा ॥ ४ यद्यो-वर्भमामा ॥ ५ आमस्वदेचः ॥ ६ श्रीसिद्धराजराज्यम् वि० सं० ११५०-११९ ॥ ७ वर्लं, दर्भस ॥ ८ वृद्धस्तिः ॥ ९ विणीः ॥ १० अर्वं, वर्भमां गतवति ॥ ११ अप्रिहोत्रादिः ॥ १२ अस्य सिद्धराजपुरोहितस्य सर्वदेवस्य श्रीवनसमयः सिद्धराजराज्यसमय एव ॥

|               | हैमारपालस्य चुलुक्यभर्तुरज्ञानि मङ्गासिलेले निधाय ।                    |           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
|               | श्रीसर्वदेवेन ग्याप्रयागविष्ठाः प्रदानेन कृताः कृतार्थाः               | ॥ २९ ॥    |
| स्थाने स्थाने | तडागानि, शिवपूजा दिने दिने । विभे विभे च सत्कारः, श्राषा यस्य गृहे     | गृहे ॥३०॥ |
|               | राहौ गृद्दीतोष्णंकरे क्रुमारः, कुमारपालस्य सुतेन राज्ञा ।              |           |
|               |                                                                        | 11 38 11  |
|               | कृतोपरोघोऽपि परं पुरोधाः, प्रत्यग्रहीत् तस्य न रत्नराश्चिम्            | 0 47 0    |
| -             | यः शौचसंयमपदुः कदुकेश्वरास्यमाराध्य भूधरसुताघटितार्धदेहम् ।            |           |
|               | तां दारुणामपि रणाङ्गणजातघातत्रातव्यथामजयपासन्त्रपादपास्थत्             | ॥ ३२ ॥    |
|               | विरोक्य दुष्कालवरीन लोकं, कङ्कालरीषं सविरोपर्श्कः ।                    |           |
|               | श्रीमृतराजं दलितारिराजमचीकवृ(र)त् तर्त्करमोचनं यः                      | ॥ ३३ ॥    |
|               | दुष्टारिकोटिकदनोत्कटराष्ट्रकूटकुल्येन शिल्यंतरणाक्रणकीक्रणेन ।         |           |
|               | सर्वप्रधानपुरुवाधिपतिः प्रतापम्छेन मूपतिमम् छिकया कृतो यः              | ॥ ३४ ॥    |
|               | सेनानीविंदघे कुमार इति यः शक्के चुलुक्येन्दुना,                        |           |
|               | जित्वा सोऽथ जवादवार्यतरसः प्रत्यर्थिपृथ्वीपतीन् ।                      |           |
|               | इष्टां तद्विषयद्धिमाशिषमिव पादात् पुरोधाः स्वयं,                       |           |
|               | तस्मै याज्यमहीभुजे निजचमूबीरव्रजैरेक्षैतैः                             | 11 34 11  |
|               | <b>धाराधीशे विन्ध्यवर्म</b> ण्यवन्ध्यकोधाध्मातेऽप्याजिमुत्सुज्य याते । |           |
|               | गोगस्थानं पत्तनं तस्य भङ्क्त्वा, सौधस्थाने खानितो येन कूपः             | 11 35 11  |
| गृहीतं कुप्य  | ता कुप्यं, मालवेश्वरदेशतः । दत्तं पुनर्गयाश्राद्धे, येनाकुप्यमकुप्यता  | ॥ ३७॥     |
|               | जित्वा म्लेच्छपतेर्वलं तदतुलं राज्ञी सर सन्निधौ,                       |           |
|               | स्वःसिन्धोः सिळ्ळैर्विधाय विधिवत् प्रीति पितृणामपि ।                   |           |
| •             | दानी मोक्षमनुक्षतिक्षतितले कृत्वाऽब्दमब्दवजे,                          |           |
|               | राजार्थ रचयाञ्चकार चतुरः स्वार्थ प्रजार्थ च यः ?                       | 11 36 11  |
|               | यः कर्माणि च षद्गुणांश्च तनुते तद्भ-र्भुवः-स्वस्त्रयं,                 | 11 70 11  |
|               |                                                                        |           |
|               | कीर्तिर्थस्य च यश्च निर्मलरुचिनी जातुचिन्मुश्चति ।                     |           |

१ कुमारपालराज्यम् वि० सं० ११९९-१२३०॥ २ अस्य कुमारपालपुरोहितस्य कुमारस्य सत्ता-समयः कुमारपालराज्ये ॥ ३ अजयपालेन ॥ ४ सामन्तिसिंहयुदे हि श्रीजजयपालदेवः प्रहारपीडयाः महारपीडयाः महारपीडयाः महासीडवाः प्रहारपीडवाः प्रहारपीडवाः प्रहारपीडवाः प्रहारपीडवाः प्रहारपीडवाः प्रहारपीडवाः प्रहारपीडवाः प्रहारपीडवाः । ५ अजयपालराज्यम् वि० सं० १२३१- १२१५ ॥ ८ कुमारः श्रीअजयपालपुत्रश्रीमूलराजसकाशाद् प्रकालपीडितानां प्रकानां तदानी करसोचनं कारितवान् ॥ ९ निहतकीकृषाधिपतिमिल्लिकार्जुनेन ॥ १० वैरिदेशसमृदिम् ॥ ११ अजवादैः, तन्त्रकेर-काण्यतेव ॥ १२ अववादैः, तन्त्रकेर-काण्यतेव ॥ १२ अववादैः समुदिस्य ॥ ११ अववादैः ।

शकाविष्कृतिरध्वरे च युधि च श्लाघ्योजिहीते यतः,

सूत्रं यस्य इदि स्फुरत्यविरतं ब्राझं च राज्यस्य च

11 95 11

अरुन्यतीव कान्ताऽस्य, पत्युराज्ञामरुन्यती । अभूदभिषया लक्ष्मीः, साक्षालक्ष्मीरिव क्षितौ ॥ ४० ॥

आदिमः प्रशममन्दिरं महादेव इत्यभिषया तदक्रम्ः ।

येन पाणिनिहितेन पङ्कजेनेव तुष्यति परं सरस्वती

11 88 11

सोमेश्वरदेव इति, क्षितिदेवस्यास्य बन्धुरनुजन्मा ।

अजिन कनिष्ठस्तस्य, आता ख्यातान्वयो विजयः

11 83 11

तैसिभः पथममध्यमोत्तमैः, स्वे पदे च पुरुषैर्व्यवस्थितैः ।

शब्दशासमिव गोत्रमुचकैः, सिक्तयं समजनिष्ट विष्टपे

11 88 11

सोमेश्वरदेवकवेरवेत्य लोकम्पृणं गुणमामम् । हैरिहर-सुभटप्रमृतिभिरिभिहितमेवं कविपवरैः ॥४४॥ श्रीसोमेश्वरदेवस्य, कविद्धः सिवद्धश्च कौ । सतृणाभ्यवहारस्य, निरासेऽपि रसप्रदा ॥ ४५॥ वाग्देवतावसन्तस्य, कवेः श्रीसोमञ्चर्मणः । धुनोति विबुधान् स्किः, साहित्याम्भोनिषेः सदा ॥४६॥ तव वक्तं शतपत्रं, सद्वर्णं सर्वशास्त्रसम्पूर्णम् । अवतु निजं पुस्तकमिव, सोमेश्वरदेववाग्देवी ॥४७॥

वसिष्ठानिष्ठायाः पदमिति जगत्यस्ति पटहः,

प्रकृष्टास्त्वेषामप्यजनिषत ग्रुञ्जप्रसृतयः ।

कुले जातोऽप्येषां शतधृतिदुहित्रा पुनरयं,

स्वयं पुत्रीचके नवकविगुणप्रीणितहृदा

11 28 11

काव्येन नव्यपदपाकरसास्पदेन, यामार्धमात्रघटितेन च नाटकेन ।

श्रीमीमभूमिपतिसंसदि सभ्यलोकमस्तोकसम्मदवशंवदमादघे यः

11 88 11

कवीन्द्रपदवीस्प्रहामहह ! तेऽपि तन्वन्ति य-

द्वचः क्रकचकर्कशं प्रथयति व्यथां कर्णयोः ।

कविः स विरलः पुनर्भुवि भवादशो दृश्यते,

सुधामिरभिषेचनं रचयतीव यः सूक्तिभिः

11 40 11

मन्द्रश्खन्दिस कोऽपि कोऽपि विकलः सालक्कृतिव्याकृता-

वर्षे कोऽपि वृथाश्रमो रसनिधावन्धः स कोऽप्यध्वनि ।

वक्त्रान्तर्विहरद्विरश्चितनयामञ्जीरमञ्जस्वर-

स्पद्धीबन्धुभिरेक एव कवते काव्यैः कुमारात्मजः

11 42 11

१ अयं श्रीहर्षवंत्र्यो हरिहरो वीरधवलराजसमीप नैषधपुस्तकं प्रथमं वस्तुपालेऽमात्ये सलानयत्-इति हरिहरप्रवन्धे प्रवन्धकोरो स्फुटमुपलम्यते ॥ २ भीमदेवराज्यम् वि० सं० १२३५-१२९८; एत-प्रतिभुवनपाळराज्यम् वि० सं० १२९८-१३०० ॥ ३ अयं कुमारस्य पुत्रः सोमेश्वरदेवकविः श्रीभीम-देवसभायामासीत् ॥

वैदुप्यं विगताश्रयं श्रितवति श्रीहेमचन्द्रे दिवं, श्रीप्रह्लादनमन्तरेण विरतं विश्वीपकारवतम् । रष्ट्रा तद् व्रयमत्र मन्त्रिमुकुटे श्रीवस्त्पाले कवि-स्तत्कीर्तिस्तुतिकतवादिति मुदामुद्रारमारव्यवान् 11 43 11 प्राग्वाटान्वयवारिधौ विधुरिव श्रीचण्डपः प्रागम्त्, सम्म्तोऽद्भृतसत्य-शौचसदनं चण्डप्रसादस्ततः । सोमस्तत्तनयो नयोज्ज्वरुमतिस्तस्याऽश्वराजः स्रतः, पूतात्माऽथ तदक्रम्ः सुकृतम्ः श्रीवस्तुपालोऽमवत् 11 43 11 उत्क्रह्ममहीप्रतिमहाकीर्तिः, श्रीमहादेचो ऽभवद्मजन्मा । बम्ब तस्यावरजधा तेजःपालामिधानः सचिवप्रधानम् 11 48 11 श्रीवस्तुपालस्य चिरायुरस्तु, दिशां प्रकाशं दिशते सदा यः । कर्पूरिकमीरितकेरल्खीरदावदात्बुतिभिर्यशोभिः 11 44 11 क्षीणे चक्कषि मेवजं भगवती कालीश्वरी देहिनां, देहे चित्रविचित्रभाजि शरणं श्रीवैद्यनाथः प्रमुः । संसारज्वरजर्जरे हृदि सदा विष्णुभविष्णुर्भुदे, दौर्गत्ये च जिघांसिते गतिरसौ श्रीवस्तुपालः पुनः 11 48 11 न बदति परुषा रुषाऽपि वाचः, स्पृशति परस्य न मर्म नर्मणाऽपि । विरमति मतिमानमात्यचन्द्रः, कचन च नार्थिकद्धितोऽपि दानात 11 40 11 धनमनबरतिकतीन्द्रसेवाश्रमसमबाप्तमयव्रतोऽपि दत्ते । अपरमपि परोपकारकं यद्, विमृशति वस्तु तदेव बस्तुपालः 11 46 11 सत्यं ब्रुवे भवतु मा क्षतिरत्र काचिद् , मृत्वा ललपकृतिनाऽपि मयाऽतिमात्रम् । मन्त्री समे च विषमे च परीक्षितोऽसौ, दृष्टं न दृष्टमिह किञ्चन सचरित्रे 11 49 11 अयमन्दिनदानोत्कर्षितपाणवर्षत्परिचरितचरित्रः स्वस्तिमानस्तु मन्त्री । तुहिनकरसमानैर्यस्य कीर्तिप्रतानैरजनिषत रजन्यः प्राप्तराकाविषाकाः 11 60 11 कमन्ते छोकतः पापाः, शपानन्ये नियोगिनः । अधिकारमधिकारममात्यः शास्त्यसौ पुनः ॥ ६१ ॥ त एव स्तूयन्ते नृपतिपशुभिधीवरतया,

प्रजानामानायः सपित सालु येभ्यः प्रपति । तदित्यं मुस्थानां चिकतचिकतं कापि वसतां,

सतां सम्प्रत्येकः सचिवश्चिवतातिर्भिव भवान्

# 45 #

१ हेमचन्द्रः कुमारपालराज्ये वि॰ सं १२२९ वर्षे स्वर्गमगमत् ॥ २ अयं प्रह्वात्मपण्डितः सोमे-

| अर्बदानदिकतार्थिदुःस्थिति, त्वां विना विनयनम् ! सम्प्रति ।  |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| मुज्यते जगति केनचित् सतां, वस्तुपाल ! न कपालदुार्लिपः       | 11 53 11 |
| गोमयरसानुकिसे, कीर्तिद्धापावविक्ति च सुपनगृहे ।             |          |
| श्रीवस्तुपाल ! मक्तश्रकास्ति चित्रं चरित्रमिह               | 11 88 11 |
| पीयूषैः प्रणता हिमैः प्रणिहिता तारामिराराधिता,              |          |
| गङ्गावीचिभिरचिंता परिचिता दिम्दन्तिदन्तांशुभिः ।            |          |
| कर्पूरैः परिज्ञीलिता मलयजैरावर्जिता मण्डिता,                |          |
| हिण्डीरस्तवकैर्वकैरनुसता मन्त्रीश ! कीर्तिस्तव              | 11 44 11 |
| प्रवर्तमानेऽत्र कविस्वसत्रे, सत्कृत्य सत्पात्रममास्यमेवम् । |          |
| कृतार्बमात्मानमसावमंस्त, सौवस्तिको गुर्जश्निर्जराणाम्       | 11 88 11 |
| कुमारपुत्रेण कुमारमातुः, काव्यं तदेतजागदेकदेव्याः ।         |          |
| श्रुति-स्मृति-व्याकृति-यज्ञविद्याविशारदेन क्रियते सा तेन    | ॥ ६७ ॥   |

॥ इति श्रीगुर्जरेश्वरपुरोहितश्रीसोमेश्वरदेवविरचिते सुरथोत्सवनाद्भि महाकाव्ये कविप्रशस्तिवर्णनो नाम पश्चदशः सर्गः ॥



### ग्रजीरेश्वरमहामात्यश्रीवस्तुपालकविविरचितस्य नरनारायणानन्दः महाकाव्यस्य प्रशस्त्यात्मकः षोडशः सर्गः।

| शामाममृतपुरुद्दृतपुर पुरन्त्रालावण्यलाभितजगन्नगर गरायः।                |      |     |    |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|
| धाम श्रियोऽणहिरुपाटकनाम कामलीलामयं जयति गूर्जरमूविभूषा                 | 11   | 8 1 | Į  |
| बाग्देवतां यदि जना जननीमिवैनामानन्दिनः प्रतिदिनं हृदि नन्दयन्ति ।      |      |     |    |
| यस्मिनिमान् मदनतुस्यरुचस्तथापि, निर्मत्सरा त्यजित नो सुतवत्सला श्रीः   | H :  | ٦ ا | ì  |
| प्राग्वाटगोत्रतिलकः किल कश्चिदत्र, श्रीचण्डपः स्फुटमखण्डपदप्रतिष्ठः ।  |      |     |    |
| विस्फूर्जितान्यधित गूर्जर्राजराज्यराजीवजीवनरविः सचिवावतंसः             | 11   | 3   | 1  |
| कृष्णीकृतारिवदना सुमनोमनांसि, रागास्पदं विद्धती यदरुक्ष्यरूपा ।        |      |     |    |
| आनन्दमर्दितविचारमदैर्यदीयकीर्तिर्मुधा जितसुधा बुबुधे बुधेन्द्रैः       | 11   | 8   | 1  |
| चण्डप्रसाद् इति सादितविश्वदौस्थ्यस्तन्नन्दनः स्वकुलनन्दनकस्पशासी ।     |      |     |    |
| <b>युक्तामयमसवसञ्चयचारुचञ्चत्की</b> र्तिप्रमासुर्गिताम्बरमूर्बमृव      | 11   | 4   | l  |
| शासार्थवारिभरहारिहृदालवालसंरोपिता मतिलता वितता नितान्तम् ।             |      |     |    |
| यस्य मकाशितरविमहतापवद्भि श्छायार्थिभिर्नृपकुलैः फलदा सिषेवे            | 11   | E I | l  |
| पुण्यस्य पापपटलीजयिनो जयश्रीरासीत् तदीयद्यिता नयभूजयश्रीः ।            |      |     |    |
| यस्या मनो दियतभक्तिसुरस्रवन्तीस्नानोज्ज्वलां जनयति स्म जिनेन्द्रसेवाम् | 11   | •   | ll |
| नैबोष्टसम्पुटविपाटनया कदाचिदेषा स्मितं जितसुधाविभवं व्यधत्त ।          |      |     |    |
| श्वेतद्युतिः कञ्जषतां तदयं हृदन्तः, केनापरेण परिभृततन्तनोति ?          | 11   | 4   | H  |
| श्रीरक्रम्भृशमभूदनयोर्नयाट्यश्रीरक्रभूर्जगति शूर इति प्रतीतः ।         |      |     |    |
| अस्वमतां सुरगुरुः सह शिष्यवर्गैर्धत्ते स्म यन्मतिजितश्चिरचिन्तयेव      | 11   | 9   | 11 |
| चूडामणीकृतजिनाङ्किनसप्रपञ्चः, कर्णस्फुरद्भुरुसुवर्णविमृषणश्रीः।        |      |     |    |
| सद्दर्भनि भचलदुर्भदमोहचौरः, दुःसञ्चरेऽपि विललास य एव शूरः              | 11 8 | 0   | H  |
| इत्वाऽपि कान्तिरुवमेव यदीयकीर्तेर्दिव्यं सुजन्निव जगत्यपवादभीतः ।      |      | ,   |    |
| इन्दुः सुधावपुरिष प्रभुरौषधीनामप्येष सर्पनिभलक्ष्मधृतौ न शुद्धः        | # 3  | 8   | lŧ |
| सोमाभिषस्तदनुजः सुजनाननाब्जसूर्योऽभवद् विनुधिसन्धुविशुद्धनुद्धिः ।     | •    | •   |    |
| यन्मानसेऽद्भुतरसे विरुठास वार्धिक्षिप्तौर्वतापविधुरेव सरस्वतीयम्       | 11 8 | 2   | 11 |
| कीडाकथासु सदिस बुसदां सदैव, मीहिं विकम्प्य किल सोऽपि गरु: सराप         | गम्  | 1.  |    |
| यह विवेभवभरस्य विचारितस्य, नीराजनान्यकृत चञ्चलपूक्रत्लैः               | # 4  |     | H  |
|                                                                        |      |     |    |

| देवः परं जिनवरो हरिमद्रस्रिः, सत्यं गुरुः परिवृदः सञ्ज सिद्धराजः ।      |    |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|------|----|
| धीमाननेन नियतं नियमत्रयेण, कीचिं व्यधात् त्रिपथगामिव यः पवित्राम्       | Ħ  | \$8  | II |
| पुरुष्कं मूर्जरधराधवसिद्धराजराजत्सभाजनसमाजनमाजनस्य ।                    |    |      |    |
| दुर्मन्त्रिमन्त्रितदवानकविद्वरायां, श्रीखण्डमण्डननिभा भुवि यस्य कीर्तिः | H  | १५   | 11 |
| कुर्वन् परार्थ्यगणिते सति यद्गुणानामेकैकबिन्दुरचनागुडुकैतवेन ।          |    |      |    |
| चन्द्रच्छलेन कति नो सटिनीर्धुभित्तौ, धाता व्यधादथ विधास्यति कीर्तिशेषाः | į  | 1128 | H  |
| नो चेद् यशांसि बलि-कर्ण-दधीचिमुख्या, दानोत्सवैरविरलानि भुवि व्यधास्य    | न् | 1    |    |
| भक्तैरदास्यत विरुप्तसमरालबाललक्ष्मीर्यदीयघनदानयशोनदीषु                  | 1  | १७   | II |
| श्रीवाससद्यकरपद्मगदीपकल्पां, व्यापारिणः कति न विश्रति हेमगुद्माम् ! ।   |    |      |    |
| प्रज्वाक्रयन्ति जगद्प्यनयैव केऽपि, येन न्यमोचि तु समस्तमिदं तमस्तः      | H  | १८   | 11 |
| कान्ता जगित्रतयविस्मयनीयनीतेः, सीतेति रामचरितस्य बभूव तस्य ।            |    |      |    |
| यह्नोचनं स्थिरतरं दयिताननेन्दौ, दूरेण काञ्चनमृगश्रियमन्वगच्छत्          | H  | १९   | H  |
| इर्षादसौ हसतु श्रीतकरोऽपि भासा, भृङ्गीरुतैरपि च हुङ्कुरुतां सरोजम् ।    |    |      |    |
| दूरावरुम्बितशिरोम्बरडम्बरेण, यस्या मुखं जगति न प्रकटं यदासीत्           | 11 | २०   | 11 |
| तत्सम्भवस्त्रिमुवनाभरणं बभार, शुभ्रं यशोभरमनश्वरमश्वराजः ।              |    |      |    |
| युक्त्वा कळक्ककलितं ललितं हिमांशुं, हर्षादलाभि सकलाभिरयं कलाभिः         | 11 | २१   | 11 |
| यं मातृभक्तिशुचिमेव यशम्छलेन, संसेव्य जातसुकृतो रजनीभुजङ्गः ।           |    |      |    |
| आसीज्जगत्रितयविस्तृतवैभवश्च, साक्षात् कलङ्करहितश्च सदोदितश्च            | 11 | २२   | 11 |
| हुत्वा सदध्वरचितेषु तमांसि तीर्थयात्रोत्सवेषु खळ सप्तसु पावकेषु ।       |    |      |    |
| यः सप्तपूर्वपुरुवैकमुदे यशोऽम्भःपूर्तानि सप्त भुवनानि कृती प्रतेने      | 11 | २३   | 11 |
| संस्तूयमानचरितः परितः पबुद्धैः, सत्यत्रते सुकृतसूनुरिवान्वहं यः ।       |    |      |    |
| रुजामसज्जयत चापगुरुद्विजेन्द्रद्रोणक्षयक्षणतदुक्तिविचारणेन              | H  | २४   | H  |
| तस्य प्रिया प्रणयपात्रममात्रशीललीलायितं बत ! बभार कुमारदेवी ।           |    |      |    |
| आलीयत प्रतिपदं जिनपादपद्मे, चित्तेशवक्त्रकमले च यदीयदृष्टिः             | 11 | २५   | H  |
| यस्या मुखे जिनगुणमहणप्ररोहत्त्रीत्या शिरः प्रतिकरुं परिकम्पयन्त्याः ।   |    |      |    |
| हित्वाऽम्बुजं च रजनीरमणं च छोछा, दोछाकुतूह् छरसं समसेवत श्रीः           | 11 | २६   | u  |
| स्नुखयोरजनि नीरजनिर्मछास्यः, श्रीछास्यम्ः स्मरकछः किल खूणिगाच्यः        | 1  |      |    |
| बास्येऽपि यस्य चरितं विरराज दृद्धसंवादकं कमनिराकृतपक्षवस्य              | 11 | २७   | 11 |
| यस्याऽऽननं द्विजवियुक्तमपि द्विजेन्द्रसान्द्रप्रभाभरमभानवशैशवस्य ।      |    | •    |    |
| अङ्गं च केशख्यमुक्तमपि व्यराजद्, यस्य प्रवालरुचिराधरपाणिपादम्           | H  | २८   | 11 |
| सत्यामिषस्तदनुजो मनुजावतंसरत्नं वम् वविदितो भुवि महुदेवः ।              |    |      |    |
| यस्वाग्रतः प्रतिककं गतिविभ्रमेण, विभाजते स्म न महानपि हस्तिमङः          | H  | 29   | H  |

| और्यमिनाङ्गतत यः सततं पन्नेषी, पातालसीन्नि फणिफुस्कृतिदानदादः व              | ,    |    |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|
| चन्द्रेय चण्डकर्पर्मघटेति मत्ता, यस्योज्यकानि वचनानि सुधा सिषेवे             | Ħ    | ३० | ŧŧ   |
| तस्यानुजः पितृपदाम्बुजचस्त्ररीकः, श्रीमातृभक्तिसरसीरसकेल्हिंसः ।             |      |    |      |
| साक्षक्रक्रवाषिपतिधर्मनृथाक्ररक्षो, जागतिं नर्तितमना हृदि वस्तुपालः          | 11   | 38 | 11   |
| नागेन्द्रगच्छमुकुटाऽमरचन्द्रस्रियाद। व्जभृक्रहरिभद्रमुनीन्द्रशिष्यात् ।      |      |    |      |
| ज्यास्वाबचो विजयसेनगुरोः सुधाममास्वाद्य धर्मपथि सत्पिवकोऽनवद् यः             | 11   | ३२ | 11   |
| कुर्नन् मुहुर्विकल-रैवतकादितीर्थयात्रां स्वकीयपितृपुण्यकृते मुदा यः ।        |      |    |      |
| सङ्खृष्टिसङ्घपदरेणुभरेण चित्रं, सद्दर्शनं जगति निर्मरुयाम्बस्ब               |      | ३३ | 11   |
| भर्मीचितीं रुचितकामगवीं निषव्य, दुम्धप्रपास्त्रिजगतोऽपि वितत्य कीर्तीः ।     |      |    |      |
| वो मातृदुग्धरसपानमहोत्सवानाम।नृण्यमात्मनि कथञ्चन नैव मेने                    |      | ३४ | 11   |
| शास्त्रत्मभावमधुराय निरन्तरायधर्मोत्सवव्यतिकराय निरन्तराय ।                  |      |    |      |
| यो गूर्जरावनिशिरोमणिभीमभूपमन्त्रीन्द्रतापरवशस्वमपि प्रपेदे                   | 11   | ३५ | 11   |
| यः कामवृत्तिरनुजेन निजेन तेजःपालेन पूर्णनृपकार्यपरम्परेण ।                   |      |    |      |
| सद्धर्भकर्मरस एव मनो मनोज्ञविद्वद्विनोदपयसि स्नपयाम्बभूव                     | 11   | ३६ | 11   |
| यः स्वीयमातृ-पितृ-बन्धु-कलत्र-पुत्र-मित्रादिपुण्यजनये जनया <b>ञ्चकार</b> ।   |      |    |      |
| सद्शेनवजिकासकृते च धर्मस्थानावलीवलीयनीमवनीमशेषाम्                            | -    | ३७ | Ħ    |
| कीर्त्या सौरभसारसान्द्रसुमनःसन्दोहमन्दोहक-                                   |      |    |      |
| त्कान्त्या पाति वसन्तमन्बहमसावित्यर्पितार्थकमम् ।                            |      |    |      |
| रूयाति माप वसन्तपाल इति यो नामाद्वितीयं मुदा,                                |      |    |      |
| विद्वद्भिः परिकल्पितं हरिहर-श्रीसोमञ्जमीदिभिः                                | - 11 | ३८ | H    |
| श्री <b>त्रश्रुज्ञयक्षेल</b> शेलरमणेः श्रीनाभिस् नुप्रमोः,                   |      |    |      |
| पीत्वा वनत्रसुधांशुदीधितिसुधामाकण्ठसुत्कण्ठया ।                              |      |    |      |
| व्यातन्त्रन् कवितां नितान्तमुदितः सद्यस्तदुद्वारवत्,                         |      |    |      |
| तस्यैबाऽऽदिजिनेश्वरस्य जनयामास स्तवं यो नवम्                                 | 11   | ३९ | , tt |
| नरनारायणाबन्दो, नाम कन्दो सदामिदम् । तेने तेन महाकाव्यं, वाग्देवीधर्मस् सुना | H    | 80 | H    |
| उद्गास्बद्धिश्वविद्यालयमयमनसः ! कोविदेन्द्राः ! वितन्द्राः !,                |      |    |      |
| मन्त्री बद्धाञ्जलिबी विनयनतशिरा याचते बस्तुपालः ।                            |      |    |      |
| अल्पप्रजामबीचादिष सपदि मया किस्पतेऽस्मिन् प्रबन्धे,                          |      |    |      |
| ससी ससीऽपि ययं जनयन नयनमेवनो तोषयोषय                                         | n    | 09 | ti   |

॥ इति श्रीग्रर्जरेश्वरमहामात्यश्रीवसन्तपालविरचिते नरनारायणानन्द-नाम्नि महाकाव्ये प्रशस्तिप्रपञ्चो नाम षोडशः सर्गः॥

# त्रयोदशं परिशिष्टम्

## यूर्जरेश्वरमहामात्यश्रीवस्तुपालविरचितस्तोत्रादि ।

# मनोरथमयं विमलाचलतीर्थमण्डनश्रीआदिनाथस्तोत्रम्।

| लब्बा मानुषजन्म जातिसुकुरुप्रष्ठां प्रतिष्ठामिमां,    |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| भृत्वा धर्मधुरीणतामधिगतः सङ्घाधिपत्यश्रियम् ।         |         |
| तीर्थेशामिम ! वस्तुपालसचिवो विश्वामजामत्पदा-          |         |
| ऽऽरोहाय प्रगुणां मनोरथमयीं निःश्रेणिमाशिश्रियत्       | 11 8 11 |
| श्रीनाभेय! मनोरथाः शतपथा मिथ्याभिमानाम्बुधेः,         |         |
| कल्लोला इव विस्फुरन्ति विषयमाहमहुज्यमिताः ।           |         |
| हित्वा तानिति वस्तुपालसचिवः सद्घोधदुग्धोदधे-          |         |
| मेंजे वीचिसमानिमान् शमदमप्रव्यक्तमुक्ताफलान्          | 11 3 11 |
| प्रत्याशं प्रसरत्कषायविषयज्वालाकरालादितो,             |         |
| दूरीमूय भयक्कराद् भवदवाद् व्यामोहधूमान्धितः ।         |         |
| श्रीशृञ्जयशैलपावन ! जिन ! त्वद्वकत्रचन्द्रातपो-       |         |
| पास्तिष्वस्ततमाः शमामृतहदे दाहं कदाऽहं क्षिपे ?       | 11 ₹ 11 |
| एतस्मिन् भववारिधौ निरवधिकोधौर्वबहेश्चयुत-             |         |
| स्नस्तो लोभतिमिङ्गिलस्य गिलनात् क्वेशाम्भसो निर्गतः । |         |
| सस्तस्तात! कदा कदामहमहामाहाच अत्रुख्य-                |         |
| द्वीपं प्राप्य भजेय जेयविजयप्रीतः परां निर्वृतिम् ?   | 8       |
| संसारव्यवहारतो रतिमऽतिव्यावर्त्य कर्तव्यता-           |         |
| वार्तामप्यपहाय चिन्मयतया त्रैलोक्यमालोकयन् ।          |         |
| श्रीशृञ्जयशैलगहरगुहामध्ये निबद्धस्थितिः,              |         |
| श्रीनामेय! कदा लमेय गलितज्ञेयामिमानं मनः ?            | 11411   |
| स्वामिन् ! मृत्युहरेरहं हरिणवन्नष्टोऽतिकष्टायुध-      |         |
| व्याधिव्याधशतेर्वतः श्रितभवारण्योऽशरण्यो भ्रमन् ।     |         |
| नामेष ! त्वमनाकुछः कुछपतिर्यत्रासि तस्मिल्लमे,        |         |
| श्रीञ्च अर्थे छनामनि कदा पुण्याश्रमे विश्रमम् ?       | 11 5 11 |
|                                                       |         |

श्रीगर्वोष्मभिरौष्मलेषु धनिनामीर्ष्यानरूज्वालया, जिहालेषु मृगीदशामनुशयाद्यमायितेषु द्विषाम् । वक्त्रेषु ग्रुपितामिमां त्रिजगतीनिस्तन्द्रचन्द्रोदये, देव श्रीविमलादिकेतन! कदा दास्ये त्वदास्ये दशम्! 11 4 11 कोचेन ज्वलितो हतोऽहमिषुभिः पश्चेषुणा पश्चभिः, बद्धी मोहमहाद्विषा च विषयप्रामं प्रकामं श्रितः । तद् ध्वस्तान्तरवैरिवार ! भुवनस्वामिन् ! सनाथे त्वया, दुर्गे श्रीविमलाद्विनामनि सुस्वं स्थातास्मि सुस्थः कदा ? 11 2 11 आस्यं कस्य न वीक्षितं ? क न कृता सेवा ? न के वा स्तुताः ?, तृष्णापूरपराहतेन विहिता केषां च नाभ्यर्थना ? । तत् त्रातर ! विमलाद्विनन्दनवनीकल्पैककल्पद्रम !, त्वामासाद्य कदा कदर्थनिमदं भूयोऽपि नाहं सहै ? 11811 संसारे सुसहेत्रवस्त्वविषयेरुत्सिक्तिः सक्रते-र्देचा देव! त्वदन्यदेव तदियं वाञ्छा ममोत्सेकिनी । श्रेयोवैभव ! नाभिसम्भव ! भवाकूपारपारक्रम !, श्रीञ्जन्रञ्जयमण्डनेन भवता भावी कदा सक्रमः ! 110911 एताः शमामृतरसेन हृदालवाले, संवर्धिताः पृथुमनोरथवस्त्रयो मे । विश्वेकमित्र ! भगवन् ! भवतः प्रसादाल्लोकोत्तरैः फलभरैः सफलीभवन्त 11 99 11 धर्मध्यानमना मनोरथमयं स्तोत्रं युगादिप्रभो-श्रके गूर्जरचक्रवर्तिसचिवः श्रीवस्तुपालः कविः । मातः मातरधीयमानमनघां यश्चितवृत्तिं सता-माधत्ते विभुतां च ताण्डवयति श्रेयःश्रियं पुष्यति 11 83 11

॥ इति ग्रजेरेश्वरमहामात्यश्रीवस्तुपालविरचितं मनोरथमयं विमलाचल-तीर्थमण्डनश्रीआदिनाधजिनस्तोत्रम् ॥

### रैवतकाद्रिमण्डनश्रीनेमिजिनस्तवः ।

#### --

जयत्यसमसंयमः श्रमितमन्मथपाभवो, भवोदधिमहातरिर्द्रितिदावपाथोधरः । तपस्तपनपूर्वदिकञ्जपकर्मवलीगजः, समुद्रविजयाङ्कजिख्निवनैकच्डामाणिः 11 8 11 अह्रष्ट्रतिकतायुषं प्रमदमान्बसिद्धौषधं, मदेन्धनधनज्जयः स्मरकरीन्द्रकण्ठीरवः । स्प्रहारजनिवासरः प्रथितपद्भतीत्रातपः, समुद्रविजयात्मजः स्फुरतु मानसे मेऽनिशम् 11 3 11 मेरुमें रुचिमातनोति न मुधा मानी हिमानीगिरिः, कैलासस्तु न वस्तुतः स्तुतिपदं वन्ध्यः स विन्ध्याचरुः। श्राध्यो रैवत एव केवलमयं शुक्राणि शुक्रारय-त्युचैर्यस्य जगत्रयस्तुतिपदः श्रीनेमिकल्पद्रमः ॥ ३ ॥ संसारार्तितपोपतापशमनश्रद्धालवः ! कि मुघा, राग-द्वेषदवोल्मुकैर्वत ! बुधाः ! सेव्यान्तरै : सेवितै: ?। आजन्मोपशमामृतैकसरसः श्रीरिष्टनेमिप्रभो-र्निर्वृत्यौपयिकं पदाम्बुज्युगं घत्त प्रसक्तं हृदि यस्यानीकवधूमिरेव विजिताः स्व-र्भू-र्भुवःस्वामिनो, मौलौ शासनमुद्धहन्ति मुवने देवोऽयमेकः स्मरः। सोऽप्याजन्मजितः करोति न करे जैत्रं धनुर्यं प्रति, प्रीतिं रैवतदैवतं वितनुतां देवाधिदेवः स वः येषां मूर्तिरसौ तवेश ! परमानन्दैकनिस्यन्दिनी, ध्यानावेशवशंवदा स्मृतिपथे शश्वत पुनीतेतमाम । तेषां सम्मदवारिप्रितदृशां श्रीवेष ! नैवेयम-प्याधत्ते मनसश्चमत्कृतिसुखं सा सिद्धिसीमन्तिनी ॥ ६ ॥ साम्राज्यं चतुर्रणवीनिवसनक्षोणीशमौलिस्वल-त्पादाञ्जं न सुरा-ऽसुरेन्द्रसुकुटस्पृष्टांहिपीठं च न । सिद्धि शाश्वतसौरूयसङ्गसुभगां नाभ्यर्थये किन्तु में, श्रीशैवेय ! तवेयमस्तु चरणाम्भोजेष भिनतर्भशम् ॥७॥ नेपर्ध्यरितथीभवत्पृथुतरापथ्यैरतथ्यप्रथै-रुद्यद्वेद्युतडम्बरैः किमपरैरेकैव भूयान्मम । आक्षेषस्पृह्याद्धमुक्तियुवतिपीतिपियम्भावका, श्रीमक्षेमिजिने शितः स्तुतिरियं प्रैवेयकं शाधतम् ॥ ८॥

इत्थं श्रीवस्तुपाल: सुकृतसुरतरोराखवालक्षिलोकी-

स्वामिन् नेमे ! त्वदीयक्रमकमलरजःपुञ्जपुण्यैकभालः ।

संघाघीत्रश्रुख्रक्यक्षितिपविसचिवः शारदाधर्मस्तु-

विज्ञिप्ति ते विषये प्रथय मम सदा दर्शनेन प्रसादम

11911

श्रीसङ्घमर्तृसचिवेश्वरवस्तुपालक्छप्तेन नेमिनमनेन किलाष्टकेन ।

यः स्तौति तस्य कमलामविलम्बम्ब्बादेवी तनोत्यतनु सन्तनुते च तेजः

11 09 11

॥ इति गुर्जरेश्वरमहामात्यश्रीवस्तुपालकृतो रैवतकाद्रि-मण्डनश्रीनेमिजिनस्तवः ॥ (३)

### अम्बिकास्तोत्रम् ।

पुण्ये गिरीशक्षिरसि प्रथितावतारामास्त्रिततित्रजगतीदुरितापहाराम् । दौर्गत्यपातिजनताजनितावलम्बामस्बामहं महिमहैमवतीं महेयम् 11 9 11 यद्भन्तकु अकु हरोद्भत्ति हिनादो ऽप्युन्मादिविष्नकरियु धक्धाममाधम् । कुष्माण्डि ! खण्डयतु दुर्विनयेन कण्ठः, कण्ठीरबः स तव भक्तिनतेषु भीतिम् ॥ २ ॥ कुम्माण्डि ! मण्डनमभूत् तव पादपद्मयुग्मं यदीयहृदयावनिमण्डलस्य । पद्मारुया नवनिवासविशेषराभद्धन्धा न धावति कृतोऽपि ततः परेण H & H दारिष्यदुर्देमतमःशमनपदीपाः, सन्तानकाननघनाघनवारिधाराः । दःस्रोपतप्तजनबारुमृणारुदण्डाः, कृष्माण्डि ! पान्तु पदपद्मनसांशबस्ते # 8 # देवि ! प्रकाशयति सन्ततमेष कामं, वामेतरस्तव करश्चरणानतानाम् । कुर्वन् पुरः प्रगुणितां सहकारलुग्विमम्बे ! विलम्बविकलस्य फलस्य लागम् 11 4 11 हन्तुं जनस्य दुरितं त्वरिता त्वमेव, नित्यं त्वमेव जिनशासनरक्षणाय । देवि ! त्वमेव पुरुषोत्तममाननीया, कामं विभासि विभया सभया त्वमेव 11 & 11 तेषां मृगेश्वर-गर-ज्वर-मारि-वैरि-दुर्वारवारण-जल-ज्वलनोद्भवा भीः । उच्छक्करं न खलु खेरुति येषु धत्से, वात्सस्यप्रवितमम्बकमिनके ! त्वम् ॥ ७ ॥ देवि ! त्वद् जितजितप्रतिपन्थितीर्थयात्राविधौ बुधजनाननरक्ससक्ति । एतत् त्वयि स्तुतिनिभाद्भतकल्पवहीहहीसकं सकलसङ्घमनोमुदेऽस्तु बरदे ! कल्पविक्ष ! त्वं, स्तुतिरूपे ! सरस्वित ! । पादाश्रानुगतं भक्तं, रूम्भयस्वातुरुैः फर्रैः ॥ ९ ॥ स्तोत्रं श्रोत्ररसायनं श्रुतसरस्वानिम्बकायाः पुर-श्चके गुर्जरचक्रवर्तिसचिवः श्रीवस्तुपालः कविः । पातः पातरधीयमानमनधं यश्चित्तवृत्तिं सता-माधते विभुतां च ताण्डवयति श्रेयःश्रियं पुष्यति 11 09 11

॥ इति महामात्यश्रीवस्तुपालविनिर्मितमम्बिकास्तोत्रम् ॥

(8)

### महामात्वभीवस्तुपालकृता आराधना ।

न कृतं सुकृतं किश्चित्, सतां संस्मरणोचितम् । मनोरथैकसाराणामेकमेव गतं वयः ॥ १॥ अर्हन्तिस्त्रजगद्धन्थान्, सिद्धान् विध्वस्तवन्धनान् । साधूंश्च जैनधर्मं च, प्रपद्ये शरणं त्रिधा ॥ २ ॥ कृतं पद्विधजीवानां, पीडनं क्रीडयाऽपि यत् । हास्यादिना विम्देन, यन्मृषा भाषितं मया ॥ ३ ॥ परद्वन्येष्वदत्तेषु, यन्मनोऽपि नियोजितम् । कथश्चिद्भिलाषोऽपि, यदब्रस्तणि निर्मितः ॥ ४ ॥ मृच्छया विहितः कश्चिदामहो यत् परिमहे । स्वमेऽप्याऽऽविष्कृता या च, रजनीभोजने स्प्रहा ॥ ५ ॥

चके कोपश्च यत्किश्चिद्, या च काचिदहङ्कृतिः।

माया लोमश्च यस्तत्र, मिथ्या दुष्कृतमस्तु मे ॥ ६ ॥ यद् वात्सस्यं कृतं नैव, यद् गुणा नानुमोदिताः । गुरवो यदवज्ञाताः, संस्तुता यत् कृतीर्थिकाः ॥ ७॥ कुदेशना च या चक्रे, यत् सिद्धान्तेऽप्यवासना । यत् सत्कर्मप्रमादश्च, निन्दामि तदशेषतः ॥ ८ ॥ ज्ञान-दर्शन-चारित्रं, गोचरे विहितं च यत् । मार्गानुसारतः सर्वोस्ताम्येयोरनुमादश्चे (१) ॥ ९ ॥ त्यजामि पापमाहारं, बाद्ये मध्यमखण्डतः । श्रयेऽहं सुकृतं पारभविकं दुष्कृतं त्यजन् ॥ १० ॥

### ॥ इति मन्त्रीश्वरश्रीवस्तुपालकृता आराधना ॥



# चतुर्दशं परिशिष्टम्

# श्रीमदरिसिंहविरचितं

# सुकृतसंकीर्त्तनमहाकाव्यम् ।

#### वनराजः

| श्रीवरमावस्मयमयमबरुपतापश्रापातकटान्वयवनकहारनरनदः ।                         |     |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|
| आसीदसीमचरितः परितप्तशत्रु-भार्लार्पिताङ्किनिठिनो वनराजदेवः                 | 11  | 8 | 11 |
| यत्सङ्गस्रिक्वितिरोधिशिरोऽधिरक्त-स्रोतिस्वनीभिरुद्धिर्विद्धे सरागः ।       |     |   |    |
| येनाऽधुनाऽप्यरुणतां भजतस्तदङ्ग-सम्पर्कतोऽर्क-शशिनावुदयक्षणेषु              | 11  | 3 | Ħ  |
| निर्गत्य कोशकुहरादसिदन्दशूकः, श्यामो यथागतमगात् त्वरितं यदीयः।             |     |   |    |
| एतेषु मास्म विशदेष परैरितीव, रुद्धेषु वक्त्रविवरेषु कराङ्गुलीभिः           | Ħ   | 3 | u  |
| स्रद्वाक्रसङ्गतकरस्तरवारिल्झ-कृतारिमुण्डमिषतः समराक्रणे यः।                |     |   |    |
| <b>भारुाधिरो</b> पित <b>हु</b> ताशनचण्डचक्षु-राभादिभासुरविरोधिविभासुरश्रीः | 11  | 8 | 11 |
| तेने कृतान्तसमतां रसनासनाभि-धारोद्धरो यदसिरञ्जनमञ्जुरुश्रीः।               |     |   |    |
| अहाय यस्य युधि दर्शनसंज्ञयैव, भिन्दन्नरीनधित किङ्करतां कृतान्तः            | 11  | 4 | 11 |
| स्तब्धप्रकम्पितविलीनविवेर्णगात्रैः, खिन्नैर्विभङ्कररवस्फुरदश्रुलेश्चम् ।   |     |   |    |
| उन्मुच्य पौरुषमवाप्य च भीरुभावं, यः सेव्यते रिपुभिरुत्पुरुकैः प्रसनः       | 11  | Ę | 11 |
| आकर्ण्य तूर्णसुपकर्णयितुं च यस्य, कीर्ति मुहुर्भुजगभीरुगणेन गीतास् ।       |     |   |    |
| चक्षुःश्रवा रसवरोन दशां निमेषो-न्मेषिकयामनिमिषोऽपि चकार शेषः               | 11  | હ | 11 |
| वकीकृते धनुषि मौक्तिकताडपश्रज्योत्स्नाम्बुभारभृति पस्वस्रतां द्धाने ।      |     |   |    |
| यस्याऽऽननं विकचवारिजकरूपमन्त-भेंजे विहाय परराजकरान् जयश्रीः                | 11  | C | 11 |
| श्रीमत् पुरं भुवि पुरन्दरपत्तनामं, तेनाऽऽद्येऽणहिलपाटकनामधेयम् ।           |     |   |    |
| बीणां मुखे स्मरतपस्विवनेऽजनीन्दु-पद्मश्रियोरसुहृदोरपि यत्र योगः।           | 11  | 9 | 11 |
| अन्तर्वसद्धनजनाद्भुतभारतो भू-मा अ३थतादिति मृशं वनराजदेवः ।                 |     |   |    |
| पश्चासराष्ट्रनवपार्श्वजिनेश्चवेश्म-व्याजादिह क्षितिधरं नवमाततान            | n ( | 0 | H  |
|                                                                            |     |   |    |

(8)

### महामात्वभीवस्तुपालकृता आराधना।

न कृतं सुकृतं किश्चित्, सतां संसरणोचितम् । मनोरधैकसाराणामेकमेव गतं वयः ॥ १ ॥ अर्हतिक्षिजगद्धन्धान्, सिद्धान् विध्वस्तवन्धनान् । साभूंश्च जैनधर्मं च, प्रपद्य शरणं त्रिधा ॥ १ ॥ कृतं पश्चिषजीवानां, पीडनं कीडयाऽपि यत् । हास्वादिना विमृदेन, यन्मृषा भाषितं मया ॥ ३ ॥ परद्रव्येष्वदत्तेषु, यन्मनोऽपि नियोजितम् । कथिद्धदिभिद्धाषोऽपि, यद्बद्धाणि निर्मितः ॥ १ ॥ मृच्छ्या विहितः कश्चिदामहो यत् परिमहे । स्वभेऽप्याऽऽविष्कृता या च, रजनीभोजने स्पृहा ॥ ५ ॥ चके कोपश्च यत्किश्चिद्, या च काचिदहङ्कृतिः । माया स्त्रोभश्च यस्तत्र, मिथ्या दुष्कृतमस्तु मे ॥ ६ ॥ यद् वात्सस्यं कृतं नैव, यद् गुणा नानुमोदिताः । गुरवो यदवज्ञाताः, संस्तुता यत् कृतीिर्थिकाः ॥ ७ ॥ कृदेशना च या चके, यत् सिद्धान्तेऽप्यवासना । यत् सत्कर्मभमादश्च, निन्दामि तदशेषतः ॥ ८ ॥ ज्ञान-दर्शन-चारित्रं, गोचरे विहितं च यत् । सार्गानुसारतः सर्वास्ताम्येयोरनुमादये (१) ॥ ९ ॥ स्वनामि पापमाहारं, काचे सम्बग्धमस्वण्डतः । श्रयेऽहं सुकृतं पारभविकं दुष्कृतं त्यजव् ॥ १० ॥

### ॥ इति मुन्त्रीश्वरश्रीवस्तुपालकृता आराधना ॥



# चतुर्दशं परिशिष्टम्

#### प्राचीनहस्तिलिखितप्रतिप्रान्तगता वस्तुपालादि-प्रतिबद्धाः पुष्टिपकाः।

(3)

### धर्माभ्युद्यमहाकाव्य अपरनाम संघपतिचरित

सं० १२९० वर्षे चैत्र शुदि ११ रवौ स्तम्भतीर्थवेलाक्लमनुपालयता महं० श्रीवस्तुपालेन श्रीधर्माम्युदयमहाकाच्यपुस्तकमिदमलेखि ॥ छ ॥ छ ॥ श्रुभमस्तु श्रोतृच्यास्यातॄणाम् ॥ (संभात श्रीशांतिनाथ—ताडपत्रीय—भंडार)

(2)

# आचारांगवृत्ति-सूत्र-निर्युक्ति

सर्वगाथासंस्या ३६७॥ आचारनिर्युक्तिः समाप्ता॥ आचारांगवृत्तिः १२३००। आचारस्त्रं २५००। निर्युक्तिः ४४७॥ संवत् १३०३ वर्षे मार्गवदि १२ गुरौ अँग्रेह श्रीमदणहिलपाटके महाराजािषराजश्रीवीसलदेवराज्ये महामात्यतेजःपालप्रतिपचौ श्रीश्रीआचारांगपुस्तकं लिकित-मिति ॥ कल्याणमस्तु श्रीजिनशासनप्रवचनाय ॥ मंगलं महाश्रीः ॥ \*

( संभात श्रीशान्तिनाथ-ताडपत्रीय-भंडार )

( )

## देशीनाममाला

(पाटण संधवापाटक-ताडपत्राय-भ

(8)

## जीतकल्पचूर्णिः तद्वृत्तिश्च

शुमांशुर्भिन वस्तुपालसचिवस्त्यागोऽस्य चन्द्रातप-स्तेनोन्मीलितमर्थिकरवकुले यत् तु श्रियस्ताण्डवम् ।

प्राग्वाटान्वयमण्डनं समजिन श्रीचण्डपो मण्डपः,
श्रीविश्रामकृते तदीयतनयश्चण्डप्रसादाभिधः ।
सोगस्तस्मभवोऽभवत् कुवलयानन्दाय तस्याऽऽत्ममू—
राश्चाराज इति श्रुतः श्रुतरहस्तत्त्वावबोधे बुधः ॥१॥
तज्जन्मा वस्तुपालः सचिवपतिरसौ सन्ततं धर्मकर्मा—
कंकर्मीणैकबुद्धिर्विबुधजन्चिमः शत्कारिचारित्रपात्रम् ।
प्राप्तः सङ्घाधिपत्वं दुरितविजयिनीं स्त्रयन् सङ्घयात्रां
धर्मस्यौज्वस्यमाधात् कलिसमयमयं कालिमानं विलुप्य ॥२॥
यस्याप्रजो मह्यदेव उतथ्य इव वाक्पतेः ।
उपेन्द्र इव चेन्द्रस्य तेजःपालोऽनुजः पुनः ॥३॥
चौलुक्यचन्द्रल्णप्रसादतनुजस्य वीरधवलस्य ।
यो दन्ने राज्यधुरामेकधुरीणं विधाय निजमनुजम् ॥ ।॥ ।॥

| 👫 जिक्कितप्रतिमान्तगता बस्तुपाळादिमतिबद्धाः प्रशस्तयः।                                | L      | T. | A  | ì  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|
| विभुता-विक्रम-विद्या-विद्यवता-वित्त-वित्ररण-विवेकैः।                                  |        |    |    | 1  |
| यः सप्तमिर्विकारैः किलतोऽपि बमार न विकारम्                                            |        | 11 | 4  | 11 |
| अपि चाप्यायिता वापी-मपा-कूप-सरोबरैः । मोषिता पोषधागारैजींणोंद्वारैः समुद्धताः         | ;      | H  | Ę  | 11 |
| श्रिया भीतया निर्व्याजं पूजिता सङ्गपूजनैः । प्रशस्तिविस्तरस्तोमैः सरस्वत्वापि संस्तुत | Ħ      | H  | ૭  | 11 |
| श्रौर्वेणोर्जस्वतां नीता स्फीता नव्योफिस्किभिः । प्रीताऽर्थिसार्थसत्कारैरुपकारैः पुरस | हता    | 11 | 6  | 11 |
| मासिता साचुवादेन तोरणस्तुन्नतां गता । हैमलन्दामकुन्भेन्द्रमण्डपाधैका मण्डिता          |        | 11 | 9  | H  |
| नित्यं श्रृष्टुखयाद्रौ नवजिनभवनोतुक्रशृक्षाप्रजाम-                                    |        |    |    |    |
| द्वातव्याधृतधौतध्वजपटकपटाद् यस्य नर्नार्त्त कीर्तिः।                                  |        |    |    |    |
| तस्येयं गेहलक्ष्मीर्विभवति लिखतादैविनामी तदीयः                                        |        |    |    |    |
| पुत्रोऽयं <b>जैत्रसिंहः</b> स्फुरति जनमनःकन्दरामन्दिरेषु                              | 1      | 8  | 0  | 11 |
| दृष्टा वपुश्च कृतं च परस्परविरोधिनी ?। विवदाते समं यस्मिन् मिश्वस्तारूण्य-वार्द्धके   | ; (I   | १  | 8  | 11 |
| सोऽनं सहबदेवी कुक्षिभवस्य प्रतापसिंहस्य। तनयस्य श्रेयोऽर्थं व्यथापयत् पुस्तिकामे      | ताम् ॥ | 8  | 17 | 11 |
| पण्यदन्ताविमौ यावद दीप्रौ ब्रह्माण्डमण्डपे । एषा सपश्तिका तावद धर्माजागरकारण          | •      |    | 3  |    |

[ एतत्प्रशस्तियुक्ता पुस्तिका पत्तननगरे वाडीपार्श्वनाथभाण्डागारे विद्यते । ]



# पञ्चदशं परिशिष्टम्

## श्रीविजयसेनसूरिविरचित रेवंतगिरिरासु ।

परमेसर तिस्थेसरह, पयपंकय पणमेवि । मणिसु रासु रेवंतिगरे, अंविकदेवि सुमरेवि ॥ १ ॥ गामागर पुर वण वहेण, सिर सरविर सुपएसु । देवभूमि दिसि पच्छिमह, मणहरु सौरठदेसु ॥ २ ॥ जिणु तिहं मंडेल मंडणउ, मरगयमउडमहंतु । निम्मल सामल सिहरभरे, रेहैंइ गिरि रेवंतु ॥ ३ ॥ तसु 'सिरि सामिउ सामलउ, सोहगसुंदर सारु। जाइवनिम्मलकुलतिलउ, निवसइ नेमिकुमारु ॥ ४ ॥ तसु सुह दंसणु दसदिसि वि, देसदेसंतरु संघ । आवइ भावरसालमणउ, हिल [हिल] रंगतरंग ॥ ५ ॥ पोरुयाङकुलमंडणउ, नंदणु आसाराय । वस्तुपाल वर मंति तिहं, तेजपालु दुइ भाय ॥ ६ ॥ गुरजरधरपुरि धवलिक, वीरधवलदेवराजि। विहु बंधिव अवयारियउ, सू [स]मू दूसम मान्नि ॥ ७ ॥

नायलगच्छह मंडणउ, विजयसेणस्रिराउ।

उवएसिहि बिहु नरपवरे, धम्मि धरिउ दिहु भाउ

11 2 11

तेजपालि गिरनारतले, तेजलपुरु नियनामि । कारिङ गढ-मढ-पवैपवरु, मणहरु घरि आरामि ॥ ९ ॥

तर्हि पुरि सोहिउ पासजिणु, आसारायविहारु ।

निम्मिउ नामिहि निजजणि, कुमरसरोवरु फाँरु

11 09 11

तिह नयरह पुरविसिहि, उग्गसेण गढदुग्गु । आदिजिणेसरपमुहिजणमंदिरि भरिउ समग्गु ॥ ११॥

बाहिरि गढ दाहिणदिसिहि, चउरियवेहिविसाछ ।

काहुकलहियओरडीय, तिंड पसु ठाइ कराल ॥ १२॥ तिह नयरह उत्तरिसिहि, साल-यंगसंभार । मंडण महिमंडल......, मंडप दसह उयार ॥ १३॥ जोइउ जोइउ भवियण, पेमि गिरिहि दुयारि । दामोदरु हिर पंचमउ, सुवक्ररेहनइ पारि ॥ १४॥ अगुण अंजण अंबिक्रीय, अंबाडय अंकुछु । उंबर अंबर आमलीय, अगरु असोय अहछु ॥ १५॥ करवर करपट करणतर, करवंदी करवीरा । कुडा कडाह क्यंब कड, करव कदिल कंपीर ॥ १६॥ वेयल्ल वंजल बडल वडो, वेडस वरण विडंग । वासंती वीरिणि विरह, वंसियालि वण चंग ॥ १७॥ सींसिमि सिंबिक सिरसिम, सिंधुवारि सिरलंडा । सरल सार साहार सय, सागु सिगु सिणदंड ॥ १८॥

र वहण=सर्षं ॥ २ मंडक=वेश ॥ ३ राजते=शोभे छे ॥ ४ सिरि=मस्तक=क्षिसर ॥ ५ प्रपा=पाणीवी पर्व ॥ ६ रफार=प्रवान ॥

पहन-फुल-फुल्लिस्य, रेहइ तिह वणराइ। तिह उजिल्यतिल धिम्मयह, उल्लेड अंगि न माइ॥ १९॥ बोलावी संघह तणीय, कालमेघंतर पंथि। मेल्हविय तिह दिट धणीय, वस्तुपाल वरमंति॥ २०॥

#### ॥ प्रथमं कडवं ॥

| दुविहि गुजरदेसे रिउरायविहंडणु, कुमरपालु भूपालु जिणसासणमंडणु ।            |   |    |
|--------------------------------------------------------------------------|---|----|
| तेण संठाविओ सुरठदंडाहिवो, अंबओ सिरिसिरिमालकुलसंभवो ।                     |   |    |
| पाज सुविसाल तिणि नैटिय, अंतरे घवल पुणु पैरव भराविय ॥                     | ţ | 11 |
| षनु सु धवलह भाउ जिणि पाग पयासिय, बारविसोत्तरवरसे जसु जस दिसि वासिय ।     |   |    |
| जिम जिम चडहं ति कडिण गिरनारह, तिम तिम ऊडहं जण भवण संसारह।                |   |    |
| जिम जिम सेउँ जलु अंगि पलोद्दए, तिम तिम किलमलु सयलु ओह्द्दए ॥             | २ | H  |
| जिम जिम वायइ वाउ तहि निज्झरसीयळ, तिम तिम भवदुहदाहो तक्खणि तुदृह निख्छ ।  |   |    |
| कोइलकल्यलो मोरकेकारवो, सुर्म्मए महुयर महुरु गुंजारवो ।                   |   |    |
| पाज चडंतह सावयास्रोयणी, लापारामु दिसि दीसए दाहिणी                        | ३ | Ħ  |
| बरुदबारुवगाले नीझरणि रमाउछ, रेहइ उजिलसिहरु अलि-कज्जलसामछ ।               |   |    |
| बहरूबुहु घातुरसमेउणी, जत्थ उरुदरुइ सोवन्नमइ मेउणी ।                      |   |    |
| जस्थ दिप्पंति दिबोसही सुंदरा, गुहिर वर गरुय गंभीर गिरिकंदरा              | 8 | 11 |
| जाइ कुंदु विहसंतो जं कुसुमिहि संकल्ल, दीसइ दस दिसि दिवसो किरि तारामंडल । |   |    |
| मिल्यिनवरुवलिद्रुकुसुमझरुहालिया, लल्यिसुरमहिवलयचलणतलतालिया ।             |   |    |
| गिल्यिथलकमलमयरंदजलकोमला, विउल सिलवट्ट सोहंति तर्हि संमैला                | ષ | 11 |
| मणहरघणवणगहणे रसिर हसिय किनरा, गेउ मुहुरु गायंतो सिरिनेमिजिणेसरा ।        |   |    |
| जत्थ सिरिनेभिजिणु अच्छए अच्छरा, असुरसुरउरगर्किनरयविज्जाहरा ।             |   |    |
| मउडमणिकिरणपिजरिय गिरियसेहरा, हरसि आवंति बहुभत्तिभरनिब्भरा                | Ę | 11 |
| सामियनेमिकुमारपयपंकयलंछिउ, धेर धूरु वि जिण धन्न मन पूरइ वंछिउ ।          |   |    |
| जो भवकोडाकोड्डि, अनु सोवन्नु घणु दाणु जउ दिजाए ।                         |   |    |
| सेवउ जडकम्मधणगंठि जउ तिजाए, तउ उजित्तिसहरु पाविजाए ।                     | ø | 11 |
| जम्मणु जोव[णु] जीविय तसु तर्हि कयत्थू, जे नर उजितिसहरु पेक्सवइ वरतित्थू। |   |    |
| आसि गुरजर्धरय जेण अमरेसरु, सिरिजयसिंघदेउ पवरु पुह्वीसरु ।                |   |    |
| हणिव सोर्ड तिणि राउ पंगारज, ठिवेड साजणु दंडाहिवं सारउ                    | 6 |    |

१ कल्ट=श्चम भावना ॥ २ पया=पहाड उपर बडवा माटे पगर्थीयां बांधेलो रस्तो ॥ ३ निष्ठिता=तैयार करावी ॥ ४ प्रपा=पाणीनी परव ॥ ५ स्वेदजल=परसेवो ॥ ६ सुम्मए=श्रयते=संभकाय छे ॥ ७ स्थामला= काळी ॥ ८ हर्षेण=हरसे ॥ ९ प्रध्वी अने धृळ पण ॥

सहिषायु नेमिजिणित तिणि भवणु कराविउ, निम्मलु चंदरु विवे निर्यंनाउं लिहाविउ ।
सोरविक्संभवायंभरमाउलं, लिल्यपुत्तिल्यकलसकुलसंकुलं ।
मंदपु दंड वणुतुंगतरतोरणं, धवलिय बिन्झ रुणझणिरिकिकिणियणं ।
इक्षारसयसहीउ पंचासीय बच्छरि, नेमिश्चयणु उद्धरिउ साजणि नरसेहरि ॥९॥
मालवमंडलगृहमुहमंडणु, भावदसाहु दालिधुसंडणु ।
औंमलसार सोवनु तिणि कारिउ, किरि गयणंगण स्रू अवयारिउ ।
अवरसिहर वरकलस झलहलइ मणोहर, नेमिश्चयणि तिणि दिट्टइ दुह गलइ निरंतर ॥१०॥

### ॥ द्वितीयं कडवं ॥

सयर वित्ति कलिकालि कालक छसे जाणवि छाहिउ।

श्राह्म श्राहम श्राह्म श्राह्म श्राह्म श्राह्म श्राह्म श्राह्म श्राह्म श्राहम श्राह्म श्राहम श्राहम

१ निज नाम ॥ २ द्रारिद्रखण्डनः≔दारिद्रने दूर करनार ॥ ३ नेमिनाथना मंदिरनो भामलसारो ॥ ४ बन्धु=माई ॥ ५ स्निमसामक=नेमिनाथ भगवान् ॥ ६ सुप्रसत्ता ॥ ७ निषेधार्थक अन्यय ॥ ८ बलानक=मंदिरनो एक मास ॥ ९ परागताः≔पाछा आव्या ॥ १० सत्याणकत्रयतुंगं भवनं≔नेमिनाथ भगवानना दीक्षा केवलकान अने निर्वाण ए त्रण कम्याणकने कगतुं विशाळ मंदिर ॥

दीसइ दिसि दिसि कुंडि कुंडि नीकरणंड माले। इंद्रमंडपु देपालि मंत्रि उद्धरित विसाले ॥१८॥ अइरावणगयरायपायमुद्दासम टंकिड । दिह मधंदयुकुंड विमन्न निजारसमलंकिड ॥ १९॥ गयणगंग जं सयलतित्यअवयार भणिजाइ। पक्लालिवि तिह अंगु दुक्ल जरूजंकि दिजाइ॥२०॥ सिदुवार-मंदार-कुरवक-कुंदिहि सुंदरु। जाइ-जूइ-सयवत्ति-वित्तिफलेहि निरंतरु ॥ २१॥ दिइव छत्रसिलकडणि अंववणु सहसारामु। नेमिजिणेसरदिक्स-नाण-निकाणह ठानु ॥ २२॥

## ॥ तृतीयं कडवं ॥

| गिरिगरुया सिहरि चडेवि, अंबै-जंबाहि बंबालिउं एँ ।   |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| संमिणी ए अंविकदेविदेउलु दीदु रेमाउलं ए             | 11 2 11 |
| वजाइ ए बारू कंसाल, वजाइ महल गुहिरसर ।              |         |
| रंगिहिं ए नश्वह बारु, पेसिवि अंबिकपुहकमळु          | 11 3 #  |
| ्रसुभकरु ए ठिवेड उच्छंगि, विभकरो नंदणु पासिक ए।    |         |
| सोहइ ए ऊर्जिलसिंगि, सामिणी सीहँसिंघासणी ए          | # 3.#   |
| दावइ ए दुक्खहं भंगु, पूरइ वंछिउ भवियजण ।           |         |
| रक्सइ ए चउविहु संघु, सामिणी सीईसिंघासणी ए          | 11 8 11 |
| दस दिसि ए नेमिकुमारि, आरोही अवलोइउं ए ।            |         |
| दीजह प तहि गिरनारि, गयणंगणु अवलोणसिहरो             | 11 4 11 |
| पहिलद् ए सांबकुमारु, बीजइ सिहरि पज्ञ पुण ।         |         |
| पणमइं ए पामइं पारु, भविषण भीसण भवभमण               | 11 % 11 |
| ठामि ठामि ए रवणसोवन, विंव जिणेसर तर्हि ठविय ।      |         |
| पणमइ ए ते नर धन्न, जे न किलकालि मेलमयलिया ए        | 11 0 11 |
| नं फल्ल ए सिहरसंमेय, अ <b>ट्टावय नंदीसरि</b> हिं । |         |
| तं फल्ल ए भवि पामेइ, षेखेविणु रेवंतसिहरी           | 11 6 11 |
| गहगण ए माहि जिम भाणु, पबयमाहि जिम मेरुगिरि ए ।     |         |
| त्रिहु अयणे ए तेम पहाणु, तित्थमाहि रेवंतिशिरि      | . 491   |
| धबस्र धय ए चमर मिंगार, आरत्ति मंगरुपईव ।           |         |
| तिकम मंजड ए कुंडरु हार, मेघाडंबर जावियं ए          | H to H  |

१ दुवे बिकामां 1) २ घरणांनी माला ।। ३ आंग अने आंबूनां झाडोधी ।। ६ इवादिनी ॥ ६ इमणीय ।। ६ राज्यंतर्भंगे ।। ७-८ अन्विकादेवी ॥ ९ सहमक्रिनेताः=सक्रमेका ॥

|           | *  |
|-----------|----|
| परिक्रिया | _] |

#### रेवंतगिरिरासु ।

tal

| दिवहिं ए नर जो पवर, चंद्रोयं नेमिजिणेसरवरश्चयणि ।    |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| इहमिन ए अंजनि भोय, सो तित्येसरसिरि लहइ ए             | 11 99 11 |
| चउविहु ए संघु करेइ, जो आवइ उर्जितिगिरि ।             |          |
| दिविसैवहू ए रागु करेइ, सो मुंचइ चउगइगमणि             | ॥ १२ ॥   |
| अट्टविह ए जाय(झय) करंति, आठई जो तहिं करइ ए ।         | ,        |
| अहुबिह ए करम हणंति, सो अहुभिव सिज्झइ ए               | ॥ १३ ॥   |
| अंबिरु ए जो उपवास, एगासण नीवी करई ए ।                |          |
| तसु मणि ए अछइं आस, इहभव परभव विविह परे               | 11 58 11 |
| पेमिहि ए मुणिजण अन्नह, दाणु धम्मियवच्छल करइं ए ।     |          |
| तसु कही ए नहीं उपमाणु, परभाति सरण तिणउ               | ॥ १५ ॥   |
| आवह ए जे न <b>उर्जिति</b> , घरधरइ धंघोलिया ए ।       |          |
| आविही ए हियइ न संति, निष्फलु जीविउ तासु तणउं         | ॥ १६॥    |
| जीविउ ए सो जि परि धन्नु, तासु संमच्छर निच्छणु ए ।    |          |
| सो परि ए मासु परि धन्नु, बिल हीजइ निह वासर ए         | ॥ १७॥    |
| जिं जिणु ए उजिलठामि, सोहगसुंदरु सामलु ए ।            |          |
| दीसइ ए तिहूणसामि, नयणसळ्णउं नेमिजिणु                 | 11 84 11 |
| नीजर ए चमर ढळंति, मेघाडंबर सिरि धरीइं।               |          |
| तित्थह ए सउ रेवंदि, सिंहासणि जयइ नेमिजिणु            | ॥ १९ ॥   |
| रंगिहि ए रमइ जो रासु, सिरिविजयसेणि सूरि निम्मविउ ए । |          |
| नेमिजिणु ए तूसइ तासु, अंबिक पूरइ मणि रलीए            | 11 20 11 |
|                                                      |          |

॥ चतुर्थं कडवं ॥

## ॥ समन्तु रेवंतगिरिरासु ॥



१ आपे ॥ २ चंद्रवो ॥ ३ देवांगना ॥ ४ घरश्लांगणे ॥ ५ घंश्रोठीया=धंधामां रच्यापच्या रहेनारा, अथवा क्रीपंडीयां=शत दिवस भमाल करनारा ॥ ६ निर्जर=देव ॥ ७ रेवंतगिरि ॥

3

# षोडशं परिशिष्टम्

### पाल्हण पुत्र कृत

# आबूरास

| ६० ॥ पैणमेविणु सामिणि वाएसरि, अभिनवु कवितु रैयं परमेसरि ।         |          |    |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----|--|--|--|--|
| नंदीवरधनु जासु निवासो, पभणउ नेमिजिणंदह रासो ॥                     | <b>१</b> | 11 |  |  |  |  |
| गुजरदेसह मज्झि पहाणं, चंद्रवती नयरि वनसाणं।                       |          |    |  |  |  |  |
| वावि सरोवर सुरहि सुणीअइ, बहुयारामिहि ऊपम दीजइ ॥                   | २        | H  |  |  |  |  |
| त्रिग चै।चरि चेंउहट विथारा, प( म )ढ मंदिर धवलहर पगारा ।           |          |    |  |  |  |  |
| छित्रस राजकुली निवसेइ, धनु धनु धिम्मिट लोकु वसेइ ॥                | 3        | 11 |  |  |  |  |
| राजु करइ तह(हिं) सोमनरिंदो, निम्मल सोलकला जिम चंदो।               |          |    |  |  |  |  |
| हिव वन्नउ गिरि पुहवि प्रसिद्धं, बहुयहं लोयहं तणउ जु तीथो ॥        | Ş        | 11 |  |  |  |  |
| षण वणरायहं सजलु सुठाउं, नहिं गिरिवर पुणु आब् नाउं।                |          |    |  |  |  |  |
| तसु सिरि बारह गाम निवासी (सी), राठी गूगलिया तर्हि तपसी ॥          | لع       | 11 |  |  |  |  |
| तसु सिरि पहिलंड देउ सुणीजइ, अचलेसह तसु ऊपसु दीजइ।                 |          |    |  |  |  |  |
| तिह छइ देवत बालकुमारी, सिरि मा सामिणि कहउ विचारी ॥                | Ę        | 11 |  |  |  |  |
| विमलिहिं ठवियउ पावनिकंदो, तहि छइ सामिउ रिसहजिणिदो ।               |          |    |  |  |  |  |
| सानिधु संवह करइ संखेवी, तहि छइ सामिणि अंबाएवी ॥                   | O        | 11 |  |  |  |  |
| पुरुष पच्छिम धम्मिय तिहं आविहं, उत्तर दिक्लण संघु जिणवर न्हाविहं। |          |    |  |  |  |  |
|                                                                   | 4        | 11 |  |  |  |  |
| धनु धनु विमलिंड जेणि कराविड, सिसमंडिल जिणि नाउ <b>लिहाविड।</b>    |          |    |  |  |  |  |
| बिहुं सइ वरिसह अंतरु मुणीजइ, बीजउ नेमिहि भुवणु सुणीजइ ॥           | ٩        | ij |  |  |  |  |
| उचिंग-                                                            |          |    |  |  |  |  |
| निमिवि चिराणउ थु(पु ?) णि निमिवि, बीजा मंदिरनिवेसु ।              |          |    |  |  |  |  |
| त पुहविहि माहिं जो सर्लहिजए, ऊतिम ग्जर देसु ॥                     |          |    |  |  |  |  |
| त सोलंकियकुरूसँभभित्रं, सूरङ जगि जसवाउ।                           |          |    |  |  |  |  |
| त गृजरातधुरसमुधरणु, राणउं <b>लूणपसाउ</b> ॥ १                      | 0        | H  |  |  |  |  |
| परिवल्ल दल्ल जो आडवए, जिणि पेल्लिंड सुरिताणु ।                    |          |    |  |  |  |  |
| राजु करइ अन्नय तणओ, जासु अगंजिउ माणु ॥                            |          |    |  |  |  |  |

१ प्रणम्म ॥ २ रचमामि ॥ ३ चत्वर ॥ ४ चौटां ॥ ५ नाम ॥ ६ श्वाप्यते ॥ ७ संमिनेडं≔संमिडं =संभूत: ॥ ८ गूजरातनी धुराने बहेनार ॥

| <b>दुणसापुत्तु जु विरधवले,</b> राणउ <b>अरडकमछ</b> ।<br>त <b>चोर-चरा</b> डिहि आगलओ, रिपुरायह उरि सार्ले | 23 6 6 21 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| त पार-परानिह जागळजा, रिपुरायह उरि साल                                                                  | 11 99 11  |
| भास-                                                                                                   |           |
| वस्तपालु तसु तणइ महंतउ, सहुयरु तेजपाल उदयंतउ ।                                                         |           |
| अभिणवु मंदिर जेण कराविय, ठौवि ठावि जिणविव भराविय                                                       | 11 22 11  |
| महिमंडिल किय जेणि उद्धारा, नीरनिवाणिहि सत्तृकारा।                                                      |           |
| सेचुजसिहरि तलावु खणाविउ, अणपमसरु तसु नामु दियाविउ                                                      | 11 83 11  |
| नितु नितु सुरसंघ पूजा कीजइ, छिह दिस्मिण घरि दाणु वि दीजइ।                                              |           |
| संघ पुरिस पुहविहि सल्हीजइ, रीतु वचेला बहु मानिजइ                                                       | 11 88 11  |
| अस दिवसि निय मणि चिंतीजइ, महतइ तेजपालि पभणीजइ।                                                         |           |
| आचू भणिजइ तीथहं ठाउं, जइ जिणमंदिरु तह नीपावउं                                                          | ॥ १५ ॥    |
| ठाकुरु ऊद्र ताव हकारिंड, कहिय बात काैन्हइ बइसारिंड ।                                                   |           |
| आबृ रिस्तमह मंदिरु आछइ, महतउ तेजपालु इम पूछइं                                                          | ॥ १६॥     |
| बीजउ नेमिहिं भ्रुवणु करेसहं, जइ जिणमंदिर थाँहर रुहिसहं।                                                |           |
| पहिलउ सोमनरिंदु पूछीजइ, कटक माहि जाइवि विनवीजइ                                                         | ॥ ६७ ॥    |
| ठवणि-                                                                                                  |           |
| महतिहिं जायवि मेटियओ धावलदेविमल्लारु।                                                                  |           |
| त कड(र) जोडेविणु वीनतओ, सोमनरिंद प्रमारु॥                                                              |           |
| विनित अम्हहं तणीय, सामिय तुहु अवधारि।                                                                  |           |
| त मागउ थाहर मंदिरह, आचुयगिरिहि मझारि                                                                   | 11 28 11  |
| त तूठउ घांवलदिवितणउ, आगइ कहियउ एहु।                                                                    |           |
| त विमलह मंदिर आससउं, विजर्ड करावहु देव।।                                                               |           |
| अम्हि धुरि गोठिय आबुयह, आगे अछह निवाणु।                                                                |           |
| त करिज मंदिरु तिजपाल ! तुहुं, हियइ म धरिजहु काणि                                                       | ॥ १९ ॥    |
| भासा-                                                                                                  |           |
| दिस( य ! )इ आय(ए)स तह सोमनरिंदो, वस्तुपाल तेजपाल आणंदो।                                                |           |
| निण समिय मंदिरु वेगि निष्पजाए, अइसु निरोपु दिव उदुलु दीजए                                              | 11 20 11  |
| <b>अहसि ऊदल्लु चंद्रावती</b> आवए, सयलु महाजनु घरि तेडावए ।                                             |           |
| चालहु हिव आषुर जाएसहं, जिणमंदिर थाहर भूमि जोएसहं                                                       | ॥ २१ ॥    |
|                                                                                                        |           |

<sup>े</sup> १ साञ्च-शरूपतुरुयः ॥ २ अमे असे=स्थाने स्थाने ॥ ३ कने बेसारी=पासे नेसारीने ॥ ४ मंदिरने लायक भूमी ॥

| i e | पाल्हण पुत्र इत ।                                                                                                                                                    | [ गोवर्ग |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     | चित्र ऊद्रु महाजिन सिह्तरं, आबुय देवलवाडइ पहुतश्रो ।<br>ठामि ठामि मंदिरम्मि जोयंतओ, मिल्डि मेलावओ आबुय लोयहं<br>मंदिर शाहर निव आपेसहं, पाणिहिं भुवणु करण निव देसहं । | ॥ २२ ॥   |
|     | आगए विमलमंदिर निष्पनओ, सिर मा भूमिहिं दीनउ दानु                                                                                                                      | ॥ २३ ॥   |
|     | ठवणि-                                                                                                                                                                |          |
|     | ऊद्रु तित्थु [त]पसीय बहु परि मंनावइ ।                                                                                                                                |          |
|     | राठी वर गूगुलिया वस्तइं पहिरावइ                                                                                                                                      | 11 38 11 |
|     | भास-                                                                                                                                                                 |          |
|     | अन्हि धुरि गोष्टिय दिव निमिनाथ, जिणभूमि आपहु ते इसु बाहा।                                                                                                            |          |
|     | विमल मंदिरु ऊतर दिसि जाम, लड्य भूमि तिल (ज)पालु वधाविउ                                                                                                               | ॥ २५ ॥   |
|     | महतइ तेजपाल पभणीजइ, सोभनदिउ सुतहारु तेडीजइ।                                                                                                                          |          |
|     | जाइज आबुइ तुहुं (मुहुतु) कमठाए, विगिहि जिणमंदिरु निष्पाए                                                                                                             | ॥ २६ ॥   |
|     | चालिउ पद्दठ करिउ सुतहारो, भूमि सुवण इकवार अहारो ।<br>सोमनदिउ विगि आबुद्द आवइ, कमठा मुहुतु आरंभु करावइ                                                                | ॥ २७ ॥   |
|     |                                                                                                                                                                      | 11 /0 [] |
|     | भास-                                                                                                                                                                 |          |
|     | मूलग्ग पायारधर, पूजिड कुरुम प्रवेसु ।                                                                                                                                |          |
|     | भरिउ गडारउ तहि ज पुरे, खरसिल हुयउ निवेसु ॥                                                                                                                           |          |
|     | आसंनी तर्हि ऊघडिय, पाथरकेरिय खाणि ।<br>निपनु गडारउ मुलिगओ, देउलु चडिउ प्रमाणि                                                                                        | 11 36 11 |
|     | रूपा सरिसंड समतुरु ए, दसिंह दिसावरि जाइ।                                                                                                                             | 11 /6 11 |
|     | पाहणु तिहं आरासणउं, आणिड तिहं कमठाइ॥                                                                                                                                 |          |
|     | सरवरु घाटु जो नीपजए, मंदिरु बहु विस्तारि ।                                                                                                                           |          |
|     | त आतिसइ दीसइ रूवडउं, नेमिजिणिंद पयारु                                                                                                                                | ॥ २९ ॥   |
|     | ठवणि−                                                                                                                                                                |          |
|     | सोमनदेउ सुतहारो कमठाउ करावइ।                                                                                                                                         |          |
|     | सइ तउ मंत्रि तिजपाली जिणबिंबु भरावइ                                                                                                                                  | ॥ ३०॥    |
|     | भास-                                                                                                                                                                 |          |
|     | यति वर नयरि बिंबु निप्पज्जए, रयणमङ नेमिजिणु ऊपम दीजए।<br>किंति रयणकंति सामल धीरा, बहु पंकति बहु सफति जाइ सरीरा                                                       | uztu     |

| निवसए विंबु जो सारुह संठिओ, विजयसिणसूरि गुरि पढम पतीठिओ।                  |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| निपनु परिपूरनु सामलदेउ, धणु तिजपाल जिणि आयुप नेओ                          | 11 32 11 |
| भवलसुत सुरहि पुत ठविय तहिं रहवरे, खडइ सुहडा सुमुहुआ आयुष गिरवरे।          |          |
| नबरवर गामह माहिहि आवए, सइत भवियहो जिण पहेरावए                             | 11 33 11 |
| आयुय तलवटे रत्थु पहूतओ, तेणीय ऊवरणीय पाज चडंतओ ।                          |          |
| थडऊथडइ रहु पाज विसमी खरी, वेगि संपत्त आंबिक वर अच्छरी                     | 11 38 11 |
| सानिधि अंबाइय रत्थु चडंतओ देवलबाडए दिणि छठइ पडतओ                          | ॥ ३५ ॥   |
|                                                                           |          |
| ठवणि                                                                      |          |
| आबुय सिहरि संपत्तु देउ पहु नेमिजिणेसरु ।                                  |          |
| वणसइ सिव विहसणहं लग्ग आइउ तित्थेसरु                                       | 11 35 11 |
| उच्छंगिहि <b>जुगादिजिणु</b> जिणु पहिलउ ठविजइ ।                            |          |
| तुहुं गरुयउ निमिनाथ विंबु तिजपालिहिं कीजइ                                 | ॥ ३७ ॥   |
| हकारहु वर जोइसिय पइठह दिणु जोयहु ।                                        |          |
| तेडावहु चउविहहं संघु पुर-पाटण-गामहं                                       | 11 36 11 |
| बार संवच्छरि छियासियए( १२८६ ) परमेसरु संठिउ ।                             |          |
| चेत्रह तीजह किसिण पस्ति निमि भुवणिहि संठिउ                                | ॥ ३९ ॥   |
| बहुं आयरिहिं पयह किय बहु भाउ धरंता ।                                      |          |
| रागु न(त) वद्धइ भवियजणाहं निमितित्थु नमंतह                                | 11 80 11 |
| श्रावे हंडावडा तणे जिणु पहिरुड न्हवियउ ।                                  |          |
| पाछइ न्हवियउ सयल संघि तुम्हि पणमहु भवियहु                                 | 11 88 11 |
| [ ] तासु कल्याणिकु कीजइ।                                                  |          |
| दसमि तित्थु नेमि जात रेसि संघ पासि मंगीजइ                                 | ॥ ४२ ॥   |
| संघु रहिउ जिणि जात करिवि <b>नेमिभुवण</b> विसाल।                           |          |
| पूरि मणोरह वस्तुपाल मंति तेजपाल                                           | ॥ ४३ ॥   |
| म्रति बैपु असराज तणी कुमरादि विभाया।                                      |          |
| <b>काराविय नेमिभ्रुवणु</b> माहि बिहु निम्मलकाया                           | 11 88 11 |
| काराविड निमिश्चवण फ <b>छ ल्य</b> ड संसारे।                                |          |
| निसुणहु चरितु नदन्ते (ते ?) तिणि धंधूय प्रमारे                            | 11 84 11 |
| <b>रिषममंदिरु</b> सासणि जाणुं <b>धुंधुय</b> दिन्नउ <b>डकडवाणिउं</b> गाउं। |          |
| तिणि सुमसीहि उजालिउ नाउं नेमिहि दिन्तु <b>डवाणिउ</b> गाउं                 | 11 84 11 |
|                                                                           |          |

## [भास]

| [,]                                                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| अनेक संघपति आधुइ आविहं, कनक कपड निमिजिणु पहिराविहें<br>पूजिह माणिक मोतिय हुँले, किवि पूजिहं सोगंधिर्हें फूले। | 11 80    |
| केवि हु हियडय भावण भावहिं, केवि हु मंनीणइ आराहिं                                                              | 11 88 11 |
| केवि चडाविल नेमि नमीजइ, रासु वयणु पाल्हण पुत्र कीजइ।                                                          |          |
| बार संबच्छरि नवमासीए( १२८९ ), वसंत मासु रंमाउल दीहे                                                           | 11 89 11 |
| एह राहु( सु ? ) विस्तारिहिं जाए, राषइ सयल संघ आंबाई।                                                          |          |
| रासइ जाखु जु आछइ खेडइ, रासइ ब्रह्मसंति मृदेरइ                                                                 | 11 40 11 |

॥ आबूरासः समाप्तः ॥

# परिशिष्टानि ।

# सुकृतकीर्तिकङ्घोलिनी–आदि वस्तुपालपश्चस्तिसंग्रह ।

# पद्यानुक्रमणिका ।

|                         | शरो ० | Ão         |                           | श्ली० | ã.         |
|-------------------------|-------|------------|---------------------------|-------|------------|
| अइरावणगयराय             | १९    | १०२        | अन्वयेन विनयेन            | 83    | ६२         |
| अइसि ऊदल्छ              | २१    | १०५        | अन्न दिवसि                | १५    | 800        |
| अकारयनगाकारं            | 80    | २६         | अपास्य शौण्डीर्यमदं       | १५    | २५         |
| अगण्यपुण्योदय           | ३०    | २६         | अपि चाप्यायिता            | Ę     | 30         |
| अगुण अंजण               | १५    | ९९         | अप्राप्ततादशगुणां         | 58    | ७          |
| अग्रे हम्मीरवीरश्       | ६०    | <b>u</b>   | अमूदनुपमा पत्नी           | 49    | ६३         |
| अचित्त्यदातार           | १७    | ४३         | अम्यर्च देवान्            | 3 ?   | २६         |
| अन्छिद्रो यदि तन्त्रतः  | 99    | C          | अम्बिकाभवने येन           | 26    | २८         |
| अजिन रजनिजानि           | 3     | 9-30       | अंबिल ए जो                | 8 8   | १०३        |
| अजयद्जयपाल              | २७    | ३६         | अम्भोजेषु मराल            | 6     | ५२         |
| अदुविह एजय              | १३    | १०३        | अम्भोद्भ्रमभाजि           | १२६   | 88         |
| अणहिलपुर्मस्ति          | 3     | 49         | अम्हि धुरि                | २५    | 908        |
| अत्यद्भुता सचिवपुङ्गव!  | ३०    | २०         | अयं हि राकासु             | 6     | २४         |
| भत्यद्भुतैः कृत्यशतैः   | १०२   | २९         | अयमनुदिनदानो              | ६०    | 28         |
| अत्रैव शत्रुञ्जय        | ८२    | 26         | अरिबलदलनश्री              | 3     | 88         |
| अत्रैव शैले रचयात्रकार  | 50    | 26         | अरुन्धतीव कान्ता          | 80    | ८५         |
| अनन्तप्रागल्भ्यः        | २२    | ३२         | अर्कपालितकप्रा <b>मे</b>  | 49    | ३८         |
| अनुजन्मना समेतस्        | 38    | 80         | अर्चिषामयन                | २६    | ८३         |
| अ <b>नु</b> जोऽस्यापि   | 6     | ७६-२       | अणोराजाङ्गजातं            | 33    | ३६         |
| अनुपमदेवी देवी          | ५३    | ६३         | अर्थदानदलिता              | ६३    | ৫৩         |
| अनुपमदेव्यां पत्यां     | १३    | ७६-२       | अर्थव्यर्थितदु <b>स्थ</b> | ४२    | 8          |
| अनुपमदेव्यास्तेन        | <8    | २८         | अहँस्तनोतु भुवना          | የ     | ७८         |
| अनुसृतसज्जन             | ५१    | ६३         | अर्हतस्त्रिजगद्           | २     | ९५         |
| अन्तः कजलमञ्जूलिश्र     | २०    | <b>१</b> ९ | अवश्वयनाशु                | २३    | ३५         |
| अन्तःक्षारं रिप्णां     | २     | 80         | असावाशाराजं               | ६     | ७६-२       |
| अन्तर्यत्कीर्त्तिकासारं | 26    | ३६         | असौ कीर्त्तीः स्वका       | 686   | १२         |
| अन्तन्यीम श्रवन्ती      | ८३    | O          | असौ भुवनपाछस्य            | ६१    | २७         |
| अन्ये केचन              | ५२    | ३७         | अस्ति प्रशस्ता            | \$    | < <b>?</b> |
|                         |       |            |                           |       |            |

### सुकृतकीर्तिकहोलिनी-आदि वस्तुपालप्रशस्तिसंप्रह

|                               | <i>স্ভ</i> ী • | वे॰        |                                 | <b>স্ভৌ</b> ০ | वृ•        |
|-------------------------------|----------------|------------|---------------------------------|---------------|------------|
| अस्ति स्वस्तिनिकेतनं          | 88             | ६३         | आस्यं कस्य न                    | 9             | ९२         |
| अस्थापयत् स्थिरमतिः           | ६३             | ३८         | आहडस्तदजनि                      | २०            | २          |
| अस्मद्गोत्रैकमित्रं           | १३२            | १२         | इंदुबिँदुरपां                   | હ             | ५७         |
| अस्मिन्नाभिभुवः               | १६६            | १५         | इतरगुणकथायाः                    | ६             | ४२         |
| अस्मिन्नु नतवेश्म             | 83             | २          | इतश्चौलुक्यवीराणां              | २५            | ६०         |
| अस्य त्रिकमविकमस्य            | ५३             | ц          | इत्थं श्रीवस्तुपालः             | 9             | ९३         |
| <b>अहं</b> कृतिलतायुधं        | २              | ९३         | इत्यन्तःस्मित                   | ६९            | ३९         |
| अहिणवु नेमि                   | 9              | १०१        | इत्युक्त्वा प्रीति              | 48            | ३७         |
| आकृष्टे कमलाकुलस्य            | १३             | ५३         | इत्युक्तवा मम                   | ६७            | ३९         |
| आगो यद्दसुवारि                | १७             | 38         | इदं सदा सोदरयो                  | २ १           | ६०         |
| आजन्मत्रासहेतु                | ६८             | ٤          | इन्दुः पत्राव <del>लम</del> ्बं | १५८           | १४         |
| आत्मगुणैः किरणैरिव            | ξ              | ५९         | इन्दुः पत्रावलम्बं              | १७            | १९         |
| आत्मा त्वं जगतः               | 6              | ४९         | इन्दुर्निन्दति                  | 9 9           | 80         |
| आदिमः प्रशम                   | 88             | 64         | इन्दुर्बिन्दुरपां               | १२८           | 88         |
| आदेशं देव ! यहेवं             | इ              | <b>३</b> ९ | इमां समयवैषम्याद                | १५            | <b>२</b> २ |
| आद्येनाऽन्यपवर्जनेन           | ६              | ५२         | इमामकृत सद्गुरोर्               | १७८           | १६         |
| <b>आनन्दच</b> न्द्राऽमरचन्द्र | १५३            | १३         | इयमनुपमदेवी                     | 48            | ६३         |
| आनन्दाऽमरसूरी                 | १००            | २९         | इह तेजपाल                       | v             | 80         |
| आनन्दाय सुदर्शना              | 3              | ३४         | इह वालिगमुत                     | 8             | ४७         |
| आपपे प्रसृति                  | ३०             | ३६         | इह वालिगमुत                     | 8             | 40         |
| आबुय तलवटे                    | ३४             | १०७        | इहैवाण्टापदोद्धारं              | ६५            | २७         |
| आबुय सिहरि                    | ३६             | १०७        | ईदृयूपगुरूपदेश                  | १६२           | 88         |
| आयाताः कृति                   | ५              | ४७         | उच्छंगिहि                       | ३७            | १०७        |
| आयुर्वायुहतोर्मिवत्           | १६१            | \$8        | उट्टेविणु सिरिनेमि              | Ę             | १०१        |
| आवइ ए जे                      | १६             | १०३        | उत्कर्षप्रगुणां                 | 84            | <br>३७     |
| आशाभ्यो नवपुष्प               | २६             | 88         | उत्फुल्लमल्ली                   | 48            | ८६         |
| आशाराज इति                    | १०७            | 9          | उत्सेकितोत्सूत्र                | १७            | 60         |
| आशाराजः शस्यधी                | २१             | २५         | उद्प्रतेज:सुकृतैक               | १०            | <b>२</b> ४ |
| भाशाराजस्य पितुः              | ९७             | २८         | उदारः शूरो वा                   | 8             | 89         |
| आश्वर्य वसुवृष्टिभिः          | १८             | ३१         | उद्धारानुजो यस्य                | ५२            | २७         |
| आसीदीशो दोष्पदा               | १६             | २          | उद्गृत्य पञ्चासर                | ३२            | २६         |
| आसीश् <u>वं</u> डपमंडिता      | ६९             | ६४         | उद्गृत्य वैद्यनाथस्य            | 46            | २७         |
| आस्ते तस्य सुधारहस्य          | ११६            | १०         | उद्गास्वद्विश्वविद्या           | 88            | ९०         |
|                               |                |            |                                 |               |            |

|                            |                | पद्यानुकम  | णिका ।                          |                       | \$13 |
|----------------------------|----------------|------------|---------------------------------|-----------------------|------|
|                            | <i>শ্চ</i> ী ০ | पृ॰        |                                 | <i>ষ</i> ্টা <b>॰</b> | দূ৹  |
| <b>उद्भू</b> तप्रतिभा      | १३०            | ११         | कल्पद्रुप्रसवावतंस              | Ę                     | 80   |
| उद्भूतप्रतिभा              | १३             | १८         | कल्पाविष्करणादितो               | १९                    | 60   |
| उपार्जि विभुता             | ९७             | 6          | कवीन्द्रपद्वी <del>र</del> पृहा | 40                    | ८५   |
| ऊदल्छ तित्यु               | ₹8             | १०६        | कस्याऽपि कविता                  | 8                     | 48   |
| ऋग्वेदी च                  | ११             | ८२         | कान्तं यं वीक्य                 | ३९                    | 8    |
| ऋजुरोहित                   | 38             | ८३         | कान्तस्वान्तसरो                 | १११                   | 9    |
| एकवीसि उपवासि              | ५              | १०१        | कान्ता जगित्रतय                 | १९                    | ८९   |
| एकाऽपि प्रमदां             | १२             | २          | कान्ते कृष्णेऽभिभूते            | 80                    | 8    |
| एकैकेन विमोह               | 29             | 60         | काराविउ निमु                    | ४५                    | १०७  |
| <b>एको</b> ल्पत्तिनिमित्तौ | २३             | ६०         | काले यत्वड्गदण्डे               | २ १                   | २२   |
| एतद्धर्मस्थानं             | ७२             | ६५         | काव्येन नव्यपद                  | ४९                    | ८५   |
| एत <del>र</del> मादजनि     | O              | ५९         | किं च कारयता                    | 40                    | २७   |
| एतस्मिन् भव                | 8              | 98         | किं चित्रं यदि                  | १६८                   | १५   |
| एतस्मिन् वसुधा             | १६             | २२         | किं वण्णी लवण                   | ७८                    | હ    |
| एतस्मिन् चसुधा             | v              | <b>५</b> ५ | किञ्चेतेन गुणैः                 | १४९                   | १३   |
|                            | १०६            | 9          | किमिह कपाल                      | 8                     | ६७   |
| एताः शमामृतरसेन            | 88             | ९२         | कीर्तिकश्मलित                   | 88                    | ३७   |
| एतेभ्यः प्रभुणा            | 39             | 90         | कीर्त्तिस्तोमसुधा               | o                     | 38   |
| एतेऽश्वराजपुत्रा           | १८             | 60         | कीर्त्या सौरभसार                | 36                    | ९०   |
| एह राहु                    | 40             | १०८        | कुण्डलप्रतिमित                  | ९२                    | 6    |
| <b>और्वाग्निनाऽपतत</b>     | ३०             | 90         | कुदेशना च या                    | 6                     | 94   |
| औषधीशसखः सत्यं             | 8              | 80         | कुन्दं मन्दप्रतापं              | Ę                     | ३०   |
| कउडिजक्खु                  | १६             | १०१        | कुमारपालस्य                     | २९                    | ۲8   |
| कथ्यन्ते न महीमृतः         | ६१             | ч          | कुमारपुत्रेण                    | ६७                    | ৫৩   |
| कमठधनभृतास्भो              | 8              | ७८         | कुर्वन् परार्थ्यगणिते           | १६                    | ८९   |
| करवर करपट                  | १६             | ९९         | कुर्वन् मुहुर्विमल              | ३३                    | ९०   |
| करसरसिरुहं ते              | ų              | ४१         | कुशोपशोभितैर्                   | २३                    | ८३   |
| करसरसिरुहं ते              | 9              | ४२         | कुष्माण्डि ! मण्डन              | 3                     | 98   |
| कराम्भोजं भेजे             | ३४             | 3          | कृतं षड्विधजीवानां              | ą                     | ९५   |
| कराम्भोजं भेजे             | १०             | १८         | कृत्वाऽधः कच्छपं                | Ę                     | 38   |
| कर्णायास्तु नमो            | २८             | ३३         | कृष्णीकृता <b>रिवदना</b>        | 8                     | 66   |
| कर्णे खलप्रलपितं           | १०             | 40         | के निधाय वसुधातले               | Ę                     | ४९   |
| कर्मसाक्षिभवताप            | १५१            | १३         | केवि चडाविल                     | 88                    | १०८  |

80

|                                |                | पचानुका     | मणिका ।             |            | ११५        |
|--------------------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|------------|
|                                | <i>ষ</i> ্টা ॰ | <b>पृ</b> • |                     | श्लो ०     | वृ         |
| चौछक्यः सुकृती                 | २८             | ६१          | त एव स्तूयन्ते      | ६२         | راح        |
| चौद्धक्य क्षितिपाल             | વ              | ४५          | तजगत्यां च          | ६२         | ۲,         |
| चौछुक्यचन्द्र                  | 8              | ९५          | तजन्मा वस्तुपालः    | २          | 91         |
| छ्द्मोत्सेकितनो                | ų              | 8           | त तूरउ              | 88         | 909        |
| जं फलु ए                       | 6              | १०२         | ततोऽभवत् कीर्ति     | 9          | ₹:         |
| जगद्धन्यंमन्यः                 | ६५             | ६           | तत्कामश्रीरजनि      | 36         | •          |
| जड़े हर्षपुरीय                 | 808            | २९          | तत्कालं कलहे        | २२         | ३।         |
| जनव्यामोह                      | ৩              | ४२          | तत् त्रैलोक्यनिभ    | २०         | <b>ર</b> ( |
| जम्बूदीपो जलिध                 |                | ४३          | तत्त्वोदित्वर       | २०         | 6          |
| जम्मणु जोव[णु]                 | 6              | १००         | तत्प हे प्रथमः      | ξ          | ৩          |
| जयति विजयसेन                   | १५७            | 88          | तत्पदे विजयसेन      | १०१        | ۶,         |
| जयत्यसमसंयमः                   | \$             | ९३          | तत्पदे विजयसेन      | १७         | ७६-        |
| जलद जालवबाले                   | 8              | १००         | तत्पदे विजयसेन      | 9          | 9          |
| जिंह जिणु ए                    | 28             | १०३         | तत्र प्राग्वाटान्वय | 8          | 4          |
| जाइ कुंदु विहसंतो              | ų              | 300         | तत्र रैवतकाधीशः     | ७९         | ٦,         |
| जातः करीन्द्रोद्धर             | १७             | २           | तत्र लोलाकृर्ति     | 48         | 3          |
| जाता कृष्गपदात्                | १३३            | १२          | तत्राऽऽत्मस्वामिनो  | ८१         | ٦,         |
| जाल्ह्-माऊ-साऊ                 | १७             | ६०          | तत्रैकं राणक        | ६६         | ٦,         |
| <del>जि</del> णु तहिं मंडल     | ३              | ९९          | तत्रैव वीरधवल       | १७६        | 8          |
| जिल्वा म्लेच्छपतेर्            | ३८             | ۲8          | तत्रैवाकारयद्       | ७६         | 3          |
| जिम जिम वायइ                   | ३              | 800         | तत्संभवस्त्रिभुवा   | 28         | 6          |
| जीयाद् विजयसेनस्य              | ६              | 96          | तत्सत्यं कृतिभिर्   | १०         | ३          |
| जीयासुः कवयो                   | 6              | 8           | तदन्तिके च निःशेष   | <b>८</b> ६ | ₹.         |
| जीविउ ए सो                     | १७             | १०३         | तदन्वयाम्भोधि       | 3          | 3          |
| जुह्वन् पातक                   | ७०             | 39          | तदात्मजः संयति      | Ę          | २          |
| जैनं धर्ममुर <del>ीचकार</del>  | २५             | ३६          | तदिमं मौलिषु मौलिं  | ११८        | 8          |
| <b>जोइ</b> उ जो <b>इ</b> उ     | 88             | ९९          | तदीये शिखरे नेर्मि  | <b>८९</b>  | ₹.         |
| शान-दर्शन-चारित्रं             | 9              | ९५          | तन्नन्दनः कुमुद     | १६         | 3          |
| <sup>उ</sup> येष्ठः श्रेष्ठतमः | २८             | 63          | तमः सर्वान्नीने     | १९         | ₹:         |
| ठाकुरु ऊदल                     | १६             | १०५         | तमहतमहं बद्ध्वा     | ६९         | :          |
| ठामि ठामि ए                    | O              | १०२         | तमेकदा करारोप       | €8         | <b>ą</b> , |
| ठिउ निचल्ल                     | 8              | १०१         | तयोः प्रथमपुत्रो    | 6          | લ          |
| णइ्वि अवि                      | v              | 808         | तब वक्त्रं शतप्त्रं | 80.        | ٤٠         |

## पुक्रतकोतिकक्षोलिनी-भादि वस्तुपालप्रशस्तिसंप्रह

|                       | श्लो० | ā°         |                         | श्लो० | ão        |
|-----------------------|-------|------------|-------------------------|-------|-----------|
| तसु मुह दंसणु         | ц     | ९९         | तेजःपालः पालित          | १५    | ६०        |
| तसु सिरि पहिलउ        | ६     | १०४        | तेजःपालः सकल            | ६५    | ६४        |
| तसु सिरि सामिउ        | 8     | ९९         | तेजःपालः सचिवतिलको      | २७    | २५        |
| तस्मात् कुमारः        | २१    | ८३         | तेजःपाल ! कृपालुधुर्य ! | ६६    | ३९        |
| तस्मादकस्मल           | 6     | ३४         | तेज:पालयशो              | ७३    | ३९        |
| तस्माद्नंतर           | २६    | ६०         | तेजःपालस्य विष्णोश्च    | 9     | ५५        |
| तस्मादभृदजयपाल        | 88    | २४         | तेजःपालस्य विष्णोश्च    | १६    | ६०        |
| तस्मादभृद्            | १२    | ३५         | तेजःपालेन पुण्यार्थ     | ६०    | ६३        |
| तस्मान्नेत्रसुधाञ्जनं | ३३    | ३          | तेजःस्फूर्जितदीप        | २५    | ३         |
| तस्माद् भस्मीकृत      | ३५    | ર          | तेजपालि निम्मविउ        | १७    | १०१       |
| तस्माद् विस्मारित     | १६    | ३५         | तेजपाछि गिरनार          | 9     | 99        |
| तस्मिन् काञ्चनकोटिभिः | २४    | २३         | तेजोचिह्नहुताप्टिदग्    | 48    | ų         |
| तस्मै संयमिनामिनाय    | 4     | <b>८</b> १ | तेन भातृयुगेन           | ६६    | ६४        |
| तस्मै स्वस्ति चिरं    | eq    | ७६-४       | तेन मंत्रिद्वयेनायं     | २९    | ६१        |
| तस्य गर्भगृहोत्सङ्गे  | ४३    | २६         | तेषां मृगेश्वर          | ৩     | 68        |
| तस्य जगत्यां          | ५६    | २७         | तैस्तैर्यन जनाय         | १६    | ३१        |
| तस्य प्रिया प्रणय     | २५    | 68         | तैस्त्रिभिः प्रथम       | ४३    | ८५        |
| तस्य प्रिया मुद       | ११०   | 9          | त्यजामि पापमाहारं       | 20    | ९५        |
| तस्याऽऽज्ञ्या         | 88    | ७९         | त्यागाराधिनि राधेये     | १०३   | २९        |
| तस्यानुजः             | 38    | 9,0        | त्रिग चाचरि             | 3     | १०४       |
| तस्यानुजन्मा          | ٩     | २४         | त्रिजगति यशसस्ते        | ३१    | २०        |
| तस्यानुजो विजयते      | १३    | ६०         | त्रिभुवनदेवी तस्य       | ५२    | ६३        |
| तस्याऽभवनिर्मल        | २२    | २५         | त्वत्कीर्तिज्योत्स्नया  | 88    | ४२        |
| तस्याऽभूत्तनया        | 3     | ७६-२       | दत्तालोकेऽधिंलोके       | १०९   | 9         |
| तस्यैवाऽऽद्यविभो      | 98    | २७         | देते चेतिस सम्मदं       | ७१    | ३९        |
| तिह नयरह उत्तर        | १३    | 99         | द्घेऽस्य वीर्धवल        | Ę     | ४७        |
| तर्हि पुरि सोहिउ      | १०    | 99         | दन्तौ धर्ममतङ्गजस्य     | १५४   | 88        |
| तर्हि नयरह पूरव       | 88    | 99         | दयिता ललितादेवी         | 9     | 84        |
| तादक्कम्पन्यतिकर      | ३४    | ३६         | दयिता ललितादेवी         | 88    | ६२        |
| तादृग्दानपरम्पराभि    | २६    | ३६         | दर्शे दर्शमसद्य         | ६२    | ξ         |
| तीर्थेशाः प्रणतेन्द्र | 8     | 40         | दस दिसि ए               | ų     | १०२       |
| तुङ्गेभभीम            | 8     | 96         | दानं दुर्गतवर्गसर्ग     | २६    | २५        |
| तेजःपाल इति           | ६१    | ६३         | दानानि तानि             | १९    | <b>رغ</b> |

|                        |       | पद्यानुकर  | विका ।                       |           | ११७ |
|------------------------|-------|------------|------------------------------|-----------|-----|
|                        | श्लो० | प्रु       |                              | ঞ্চী০     | ā•  |
| दायादा कुमुदावलिर्     | ૭     | २१         | देशोऽरण्यप्रदेशो             | 60        |     |
| दारिद्रचदुर्दम         | 8     | 98         | दोषोन्मुद्रणमुद्रितेऽपि      | १६०       | १६  |
| दावइ ए दुक्खहं         | 8     | १०२        | दारे यत् किल                 | ९८        | २०  |
| दास्यवर्त्तिन इवाऽऽस्य | 49    | ų          | धंधुक-ध्रुव-भटा              | ३४        | ६१  |
| दिग्यात्रोत्सववीर      | १२१   | 80         | धनमनवरत                      | 46        | 6   |
| दिग्यात्रोत्सववीर      | ११    | १८         | धनु धनु विमलडि               | 9         | १०४ |
| दिग्यात्रोत्सववीर      | ३     | ५६         | धनु सु धवलह                  | 2         | १०० |
| दिट्टय छत्रसिल         | २२    | १०२        | धन्यः स वीरधवल               | 26        | २०  |
| दियहिं ए नर            | ११    | १०३        | धर्मध्यानमना                 | १२        | ९२  |
| दिस(य !)इ आय(ए)सु      | २०    | १०५        | धर्मविधाने भुवन              | ११        | 40  |
| दिसि उत्तर कसमीर       | 8     | १०१        | धर्मस्थानमिदं                | <b>८३</b> | 3 6 |
| दीपः स्फूर्जिति        | २६    | २३         | धर्मस्थानांकितामुवीं         | 28        | ६०  |
| दीपः स्फूर्जिति        | 8     | ४७         | धर्मीचितीं रुचित             | ३४        | 90  |
| दीसइ दिसि दिसि         | १८    | १०२        | धवल धय ए                     | १०        | १०३ |
| दुर्गः म्बर्गीगरिः     | 8     | २१         | धवलसुत सुरहि                 | ३३        | 800 |
| दुर्गः स्वर्गगिरिः     | 4     | 48         | धात्रीधुरीण भुज              | १५        | =   |
| दुविहि गुजरदेसे        | 8     | 800        | धाम्नां धाम                  | ७४        | 8   |
| दुष्टारिकोटि           | 38    | 58         | धाम्नि स्वर्धामरीलं          | १२४       | 8 3 |
| दूरं दुर्ललितेन        | ८२    | 0          | धाराधीशपुरोधसा               | २०        | 6   |
| दृश्यः कस्यापि         | २३    | १९         | धाराधीशे विन्ध्यवर्म         | ३६        | 6   |
| दृश्यः कस्यापि         | २     | 88         | धारावर्षसुतोऽय <u>ं</u>      | 80        | ξ:  |
| द्दयन्ते मणिमौक्तिक    | 88    | 3 8        | धीराः सत्त्व <u>म</u> ुशन्ति | 8         | ७६- |
| दृष्ट्या वपुश्व        | 88    | ९८         | न किं स हरितुल्यता           | ८१        | •   |
| दृष्ट्वा वपुश्च        | 8 8   | ५५         | न कृतं सुकृतं                | १         | ९०  |
| देवः पङ्कजभूर्         | 3 8   | ३३         | नगराख्ये महास्थाने           | 88        | २१  |
| देवः परं जिनवरो        | 88    | <b>८</b> ९ | नताशेषद्वेषि                 | ७९        | \   |
| देवः स वः              | 3     | ७८         | नमस्ये निर्वृष्टाः           | २५        | २ः  |
| देव ! त्वत्प्रतिपन्थि  | O     | 80         | नमिवि चिराणउ                 | १०        | 909 |
| देव स्वर्नाथ ! कष्टं   | २७    | ३२         | नमारीन्दुमुखी                | २१        | :   |
| देव स्वर्नाथ ! कष्टं   | 9     | ५२         | न यस्य लक्मीपति              | 9 9       | 3   |
| देवि ! त्वदूर्जित      | 6     | 68         | नरनारायणानन्दो               | 80        | 9   |
| देवि ! प्रकाशयति       | ч     | 88         | न बदित परुषा                 | ५७        | 61  |
| देवी सरोजासन           | ३९    | ६२         | नागेन्द्रगच्छ                | ३२        | 9,  |

|                                | श्लो॰ | দূত          |                       | श्हो० | वृ०        |
|--------------------------------|-------|--------------|-----------------------|-------|------------|
| नाभ्वन् कति                    | 68    | ७६-२         | परमपद्पुराप्र         | 8     | ?          |
| नामेयं नेमिनाथं च              | ३९    | २६           | परमेसर तित्थेसरह      | 8     | ९९         |
| नायलगच्छह                      | 4     | 99           | परिवलु दल्ल           | 88    | 808        |
| नितु नितु सुरसंघ               | 68    | १०५          | पर्यणैबीदसौ           | 3     | ७६         |
| नित्यं शत्रुञ्जयादौ            | १०    | 96           | पल्लव-फुल्ल           | १९    | 800        |
| नियोगिनागेषु                   | १३    | 40           | पहिलइ सांब            | Ę     | १०२        |
| निरीन्द्रप्रामे वोडाख्य        | ४६    | २६           | पाण्डचः पाखण्डिवेषं   | २६    | ३          |
| <b>निर्मा</b> प्याऽऽदिजिनेंद्र | ч     | ७६-२         | पातालमृले पिहितां     | ४३    | ३७         |
| निबसए बिंबु                    | ३२    | १०७          | पाताले बल्रिगज        | ३७    | ३७         |
| नीनर ए चमर                     | १९    | १०३          | पापं पङ्कजयन्         | २     | 8          |
| नीता वशं विषम                  | १२३   | १०           | पीनश्रीर्भुजयन्नगो    | २२    | २          |
| नीलनीरद्कदम्बक                 | १२    | ६०           | पीयृषपूरस्य च         | 8     | ४६         |
| नृत्यन्त्या व्योमरङ्गे         | १७७   | १६           | पीयृष:दपि पेशला       | ?     | १७         |
| नृणां यत्पद्पद्मयोर्           | १५६   | 88           | पीयूषैः प्रणता        | ६५    | ७ऽ         |
| नेत्राणाममृताञ्जनं             | २७    | २०           | पुण्यं प्रतापसिंहस्य  | 49    | २७         |
| नेपध्यैरतिथीभवत्               | 6     | ९३           | पुण्यश्रीभुवि         | 9     | ५७         |
| नैवोष्ठसम्पुट                  | 6     | 66           | पुण्यस्य पाषपटली      | 9     | 66         |
| नो चेद् यशांसि                 | १७    | 68           | पुण्यायाऽजयसिंहस्य    | ६४    | २७         |
| न्यस्यावश्यं शिरसि             | 88    | 8            | पुण्यारामः सकल        | ३३    | <b>३</b> ३ |
| न्यासं व्यातनुतां              | 3     | पर           | पुण्ये गिरीशशिरसि     | ş     | 98         |
| न्हवण-विलेवण                   | ११    | १०१          | पुण्यैकहेतू           | ६     | १          |
| पंथानमेको न                    | २०    | ६०           | पुरतः कालमेघस्य       | 68    | २८         |
| पञ्च पौषधशालाश्व               | ६३    | २७           | पुरा पादेन दैत्यारेर् | 6     | ४५         |
| पढम भवणि                       | 6     | 909          | पुरुव पच्छिम          | ۷     | १०४        |
| पणमेवि सामिणि                  | 8     | १०४          | पुरोत्तमे स्तम्भनका   | ३८    | २६         |
| पत्नी तस्याजायता               | 8     | <b>७</b> ξ-१ | पुष्पदन्ताविमौ        | १३    | ९८         |
| पत्युर्नदीनामिव                | २०    | २५           | पुस्फूर्ज गूर्जर      | १५    | 69         |
| पदं विजयसम्पदा                 | ६६    | Ę            | पूजिहि माणिक          | 88    | २०८        |
| पद्मा पद्ममपास्य               | ४३    | 8            | पूर्वमेव सचिबः स      | 9     | 49         |
| पद्माभिरामहस्तेन               | १४२   | १२           | पृष्टे पाञ्चनपद्दिकं  | १६९   | १५         |
| पद्माभिरामहस्तेन               | १८    | 88           | पेमिहि ए मुणिजण       | १५    | १०३        |
| पन्था प्रन्थाटबीनां            | १५२   | १३           | पोत्रेण धारय          | ৩     | 88         |
| परद्रव्येष्वदत्तेषु            | 8     | ९५           | पोरुयाउकुल            | Ę     | 99         |
|                                |       |              |                       |       | . •        |

|                              |       | पद्यानुष    | तमणिका ।                     |       | ११० |
|------------------------------|-------|-------------|------------------------------|-------|-----|
|                              | ঞ্চী০ | ã۰          |                              | श्ची० | ā   |
| <b>पौष</b> धशालाद्वितयं      | ३७    | २६          | बाहिरी गढ                    | १२    | 9   |
| प्रणमदमरप्रेङ्कन्            | 8     | 85          | विडौजिस गते                  | ८०    |     |
| प्रतापतपनो यस्य              | १०    | २२          | बिभ्राणं परितो               | 38    | 7   |
| प्रतापस्याद <u>ै</u> तं      | 6     | २२          | बीजउ नेमिहिं                 | १७    | १०१ |
| प्रतिदिनमपि रौद्रैर्         | ८५    | v           | बोलावी संघह                  | २०    | १०० |
| प्रतिष्ठाप्य च मन्त्रीशस्    | १७१   | <b>ર્</b> ધ | भग्नः शङ्खं इति              | 880   | έ:  |
| प्रतीता नीतीना               | १३६   | १२          | भर्ता भोगभृतां               | १०    | 8   |
| प्रत्याकारच्छलगुरुदरी        | 90    | 6           | भर्तुंर्वेषमयं विधा <b>य</b> | १३४   | १३  |
| प्रत्याशं प्रसरत्            | 3     | 98          | भर्तुर्वेषमयं विधाय          | 9     | 80  |
| प्रथमं धनप्रवाहैर्           | १५    | 40          | भवति हि विभवो                | १६    | 83  |
| प्रथमादर्शे                  | १५    | ७९          | भवद्भुजभुजङ्गोऽसौ            | 3     | 80  |
| प्रदुम्नशिखरे सोम            | 98    | 26          | भाग्यभृः किमसावस्तु          | 25    | २३  |
| प्रभूतमृतराजस्य              | ६०    | २७          | भास्वत्प्रभावमधुराय          | 34    | ९०  |
| प्रवर्त्तमानेऽत्र            | ६६    | 60          | भित्त्वा भानुं               | 8     | 80  |
| प्रसादादादिनाथस्य            | १७९   | १६          | भित्वा भानुं                 | १७    | 6   |
| प्राग्वाटगोत्रतिलकः          | 3     | 66          | भूबल्लभस्तदनु                | १०    | 30  |
| प्राग्वाटवंशध्वज             | 25    | २५          | <b>भूभारोद्धृ</b> तिधुर्य    | 34    | 3 8 |
| प्राग्वाटान्वयमंडनं          | 8     | ९७          | मूमीभारमथी बभार              | 3 8   | 3 8 |
| प्राग्वाटान्वयमंडनै          | 40    | ६३          | भूयांस एव                    | 88    | २५  |
| प्राग्वाटान्वयवारिधौ         | 43    | ८६          | मूषा भ्वोऽणहिल               | ११    | ŧ   |
| प्रासादैर्गगना               | १     | 8 <b>९</b>  | <b>भृगुनगरमौ</b> लि          | 83    | २६  |
| प्रीतो वस्त्रापथमुवि         | ९५    | 26          | भेजे तेजोगगन                 | २७    | 7   |
| प्रेक्यास्थैर्यं प्रभुप्रीति | 29    | २५          | भैमीव नैपघ                   | 86    | ३७  |
| प्रेयस्यपि न्याय <b>विदा</b> | 9     | २२          | भोगीन्द्रस्त्वद्भुजैन        | 9     | 80  |
| बद्धः सिन्धुवसुन्धरा         | २२    | <b>८३</b>   | भ्रमन्ती भृशमन्याय           | १२    | २२  |
| बन्धुः कनीयान्               | १२    | <b>₹</b> 8  | भ्रातः! पातिकनां किमत्र      | 3     | ४५  |
| बभूव गोत्रैकगुरुर्           | १५०   | १३          | भ्राप्ता वातायन इव           | १०४   | ९   |
| बलि-कर्ण-दधीचि               | १२    | 80          | भूभङ्गिप्रतिबिम्ब            | ९६    | 6   |
| बहुं आयरिहिं                 | 80    | १०७         | मंदिर थाहर                   | २३    | १०६ |
| बाढं प्रौडयति                | ٩     | 38          | मजन्तीमवनी                   | १६३   | १५  |
| वाणे गीर्वाणगोष्ठी           | ३२    | २०          | मजन्तीमवनी                   | २१    | १९  |
| बार संबच्छरि                 | ३९    | १०७         | मणहरघणवण                     | Ę     | १०० |
| बालः श्रीमूलराजोऽथ           | र९    | ३६          | मतिकल्पलता यस्य              | 88    | ३७  |

|                      | श्ली | पृ० |                        | <b>%</b> io | वि॰ |
|----------------------|------|-----|------------------------|-------------|-----|
| मध्वरेर्व्यधिन       | २५   | ८३  | यः [क्ष]तिमा           | २           | 49  |
| मन्दरछन्दसि          | ५१   | 64  | यः प्रत्यर्थिक्षितिपति | १३८         | १२  |
| मन्येऽस्मिन्नमृता    | 90   | २७  | यः शत्रुञ्जयशेखरं      | ५६          | 36  |
| मल्हदेव इति          | ११४  | १०  | यः शाम्बशिखरे          | ९२          | २८  |
| मल्लदेवसचिवस्य       | 46   | ६३  | यः शैशवे               | ४५          | ६२  |
| मसृणघुस्रणपङ्कीर्    | 4    | १७  | यः शौचसंयमपटुः         | ३२          | ۷8  |
| महतइ तेजपाल          | २६   | १०६ | यः स्फुरन्मेदुरामादे   | ५५          | २७  |
| महितिहिं जायवि       | १८   | १०५ | यः स्वीयमातृ           | ३७          | ९०  |
| महिमंडलि किय         | १३   | १०५ | यचाणक्याऽमरगुरु        | 88          | ६२  |
| मायुर्यधुर्यम्युलोम  | १०२  | 8   | यर्कार्तिप्रसरै:       | १२२         | १०  |
| मा मृत्मद्भुवनेऽपि   | १४५  | १३  | यत्क्रीतिः स्वैर       | १३१         | 88  |
| मा भृत्मद्भुवनेऽपि   | 88   | 88  | यत्कीर्त्तः स्वैर      | \$8         | १८  |
| मालवमंडल             | १०   | १०० | यत्बङ्गक्षत            | 66          | 6   |
| मालिन्यं मुमुचे      | \$88 | १३  | यत्वड्गदण्ड            | ७५          | O   |
| मुकुलितकमलोदय        | १२   | ४२  | यत्त्वड् गवल्ली        | 9           | ३५  |
| मुक्तामयं शरीरं      | २२   | ६०  | यसदाम्बुजयुगं          | 93          | 6   |
| मुक्तवा विप्रकरा     | ४१   | ६२  | यत्रारिक्षत्रगोत्र     | ३६          | 8   |
| मुण्णाति प्रसमं      | १    | ५६  | यथा प्रतिष्ठां         | 9           | ८२  |
| म्रति बपु            | 88   | १०७ | यदङ्गधटनोत्सृष्टैः     | १७          | ३५  |
| मूर्च्छया विहितः     | ધ    | ९५  | यदाननसरोजेन            | ३२          | ३६  |
| मूर्तीनामिह पृष्ठतः  | ६४   | ६४  | यदानप्रभव              | 68          | 6   |
| मूलं कीर्त्तिलताततेः | ७०   | ६   | यदानोदकजात             | 88          | ३५  |
| मूलगा पायारघर        | २८   | १०६ | यदिक्कुम्भि-कुलादि     | १४६         | १३  |
| म्लस्थूलहरिकरि       | १२७  | 88  | यद दूरीक्रियते स्म     | ३०          | ३३  |
| मेरमें रुचिमातनोति   | ३    | ९३  | यदोर्मण्डलकुण्डली      | ८९          | ۷   |
| मेरुश्वेत् परिकम्पते | ३०   | ३   | यद्यात्रामु तुरङ्ग     | २०          | २२  |
| मोहो दोहधिया         | ७५   | ३९  | यहक्त्रकुञ्ज           | २           | 88  |
| मौक्तिकद्युति        | 88   | 8   | यद् वात्सल्यं          | ৩           | ९५  |
| यं मातृभक्ति         | २२   | 68  | यन्निर्मापितदेव        | ६२          | ३८  |
| यं विधुं बन्धवः      | २    | 80  | यश्वकार नवोद्धार       | 88          | २६  |
| यः करोति स्म         | १२   | ८२  | यस्तीर्थानां प्रकर     | १०८         | 3   |
| यः कर्माणि च         | ३९   | ۲8  | यस्मादन्युदयं          | १५९         | 88  |
| यः कामवृत्ति         | ३६   | ९०  | यस्मिन् दाननिदान       | 94          | ۷   |
|                      |      |     |                        |             |     |

|                            |                       | पद्यानुका | मणिका ।                  |       | १२१  |
|----------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|-------|------|
|                            | <i>ষ</i> ্টা <b>০</b> | प्रे॰     |                          | श्लो॰ | মূ ৹ |
| यस्मिन् धर्म               | २३                    | २३        | येषां मूर्तिरसौ          | Ę     | ९३   |
| यस्मिन्नुत्तर              | ५०                    | ઘ         | येषामशेषाधिपतिः          | Ę     | ८१   |
| यस्मिन् पश्यति             | ६७                    | Ę         | यैर्नद्राऽतिचला          | १५    | १८   |
| यस्मिन् विश्वजनीन          | १३                    | ३१        | रंगिहि ए रमइ             | २०    | १०३  |
| यस्मै रिसमसो               | २                     | ३४        | रक्षादक्षो दिवि          | 8     | 38   |
| यस्य न्यञ्चितचाप           | ८६                    | O         | रक्यां रक्षितुमक्षमे     | 86    | 8    |
| यस्य भूः किमसा             | ३                     | 48        | रणे वितरणे चात्र         | 88    | २२   |
| यस्य सद्मनि सदा            | 46                    | 4         | रक्तः सद्रतिभावभाजि      | ११५   | १०   |
| यस्याग्रजो                 | 3                     | 90        | रक्तः सद्गतिभावभाजि      | 40    | ५७   |
| य(त)स्यात्मभूः समभवद्      | 8                     | २४        | राइमई मणहरणु             | 88    | १०१  |
| यस्याऽऽननं                 | २८                    | 28        | राका ताण्डवितेन्दु       | ۷     | ३०   |
| यस्यानीकवधूभि              | ų                     | ९३        | राजा चामुण्डराज          | १९    | २    |
| यस्या मुखे                 | २६                    | 68        | राजा श्रीवनराज           | 9     | २    |
| यस्याशीः प्रतिपादितो       | १६                    | ८२        | राजु करड तह              | 8     | १०४  |
| यस्यासिरम्भोद              | 36                    | ३७        | राही गृहीतोष्णकरे        | ३१    | 58   |
| यस्योपदेश                  | ११                    | ৩९        | रिपुर्स्नानेत्राम्भो     | ७२    | Ę    |
| यस्योवीतिलकस्य             | ७                     | ३०        | रिषभमंदिरु               | ४६    | १०७  |
| यावचण्डपगोत्र              | ७२                    | ३९        | रूपा सरिसउ               | २९    | १०६  |
| यात्रापर्वणि रैवत          | १४८                   | १३        | रोद:कन्दरवर्त्ति         | ३५    | ६१   |
| या प्रार्थना याचक          | २९                    | २०        | रोदःक्षीरोदनीरैः         | २९    | ३    |
| या श्रीः स्वयं             | १०                    | ४२        | लक्ष्मी धर्माङ्गयोगेन    | १५    | ७६-३ |
| युक्तं                     | २                     | ७६        | लक्षीर्मनथा चलेन्द्र     | ۷     | ५५   |
| युद्धं वारिधिरेष           | २३                    | ३२        | लद्भ्यामाकृष्टि          | १५    | ४२   |
| युद्धपर्वणि कदाऽपि         | 98                    | 6         | लञ्चा मानुषजन्म          | 8     | ९१   |
| युद्धपर्वणि कदाऽपि         | ६                     | १७        | लभन्ते लोकतः             | ६१    | ८६   |
| युद्धो <b>इ</b> ।मरमण्डलाम | २८                    | 3         | ललितादेवीनाम्ना          | १०    | ५५   |
| येन व्यधाप्यत              | 46                    | ३८        | ललितादेव्याः पत्याः      | ७२    | २७   |
| येन स्तम्भनकाधि            | १७४                   | १६        | लवणप्रसा <b>द्</b> पुत्र | v     | ४५   |
| येनाकारि तमोनिकारि         | ५ ५                   | ३८        | लावण्यद्रवकूप            | १२५   | ११   |
| येनऽऽत्मनः स्वपत्याश्व     | ८७                    | २८        | लावण्यसिंहस्तनय          | ५५    | ६३   |
| येनाऽत्रैव वियच्चिन्ब      | ६९                    | २७        | लावण्याङ्ग इति           | ११३   | \$   |
| येनारिनारीनेत्राम्भः       | 88                    | २२        | लावण्याङ्ग इति           | 8     | ५७   |
| येनोज्जयन्तगिरि            | 80                    | ३८        | लीलासञ्चरणं च            | ų     | ७८   |

|                        | <b>স্থ</b> ী ৽ | ã۰         |                                  | <b>ক্টা</b> ০ | वृ•        |
|------------------------|----------------|------------|----------------------------------|---------------|------------|
| लीलासञ्चरणं च          | ७              | 8          | विद्या यद्यपि वैदिकी             | 9             | ४९         |
| द्धणिताः प्रथमस्तेषु   | २३             | २६         | विदेते ह्यविद्यौ                 | ५०            | ३७         |
| वंदे सरस्वतीं          | १              | 49         | विधिवद् वाजपेयं                  | १०            | ८२         |
| वंशश्रीमौलिधम्मिल्लं   | २४             | २५         | विबुधैः पयोधिः                   | 88            | 40         |
| वंशोऽयं प्रथितोन्नतिः  | 86             | ۷          | विभुता-विक्रम                    | २             | 48         |
| वंशो विश्वत्रितयबिदितः | બ              | ३४         | विभुता-विक्रम                    | 4             | ९८         |
| वइसाही पुनिमह          | १०             | १०१        | विमलिहिं ठवियउ                   | v             | 808        |
| वक्त्रं निर्वासनाज्ञा  | ११             | ५३         | विरचयति वस्तुपाल                 | 88            | ६०         |
| वज्जइ ए ताल            | २              | १०२        | विदुप्ताशः पाशं                  | ४९            | 4          |
| वदनं वस्तुपालस्य       | ३              | ७६-४       | विलोक्य दुष्कालवशेन              | ३३            | ۲8         |
| वरदे ! कल्पवल्लि !     | 8              | 68         | विशेषके रैवतकस्य                 | 64            | २८         |
| वर्षीयान् परिलुप्त     | ३३             | २०         | विश्वस्मिन्नपि वस्तुपाल !        | १७            | २२         |
| वस्यां पुण्यसम्यश्रीः  | ७१             | २७         | विश्वस्योपकृतिवत                 | २१            | ३५         |
| वसिष्ठानिष्ठायाः       | 85             | ८५         | विश्वानन्दकरः सदा                | १०५           | ς          |
| वसुदेवस्येव सुतः       | ४२             | ६२         | विश्वानन्दकरः सदा                | 8             | ७६         |
| वस्तपालि वर            | १५             | १०१        | विश्वेऽस्मिन् कस्य               | Q             | ५२         |
| वस्तपाछ तसु            | १२             | १०५        | विश्वेऽस्मिन् किल                | ३८            | ९७         |
| बस्तुपालविहारेण        | 8              | 46         | वीरं द्धाणतः                     | ७५            | २७         |
| वस्रापथे जगत्यां       | ९३             | २८         | वीरश्रीवीरधाम्नि                 | ५३            | <b>३</b> ८ |
| वाग्देवतां यदि         | २              | 66         | वेयत्रु वंजलु                    | १७            | 99         |
| वाग्देवताचरण           | 80             | ३७         | वैदुष्यं विगताश्रयं              | ५२            | 6          |
| वाग्देवताबदन           | १९             | ७६-३       | वैरं विभृति-भारत्योः             | 3             | ४७         |
| वाग्देवतावसन्तस्य      | ४६             | ८५         | व्यजयत जयसिंह                    | १९            | ३५         |
| वाग्देवीप्रसादः        | ४२             | ३७         | व्यात्ररोल्य(पल्ल्य)             | ४५            | २६         |
| वाजभाजितवाजि           | ४५             | 8          | न्याजात् पौषधशालानां             | १७३           | १५         |
| वार्षे तस्य            | ३६             | २६         | न्यातन्वन्नम <del>रे</del> न्द्र | १६७           | १५         |
| वासिता साधुवादेन       | 9              | ९८         | व्योमोत्सङ्गरु <b>धः</b>         | २९            | 33         |
| वास्तवं वस्तुपालस्य    | 8              | ५२         | शंभोः श्वासगतागतानि              | ६७            | €8         |
| वास्तवं वस्तुपालस्य    | 8              | ३०         | शक्तिः काऽपि न                   | ધ             | ७९         |
| वाहडस्य तनुजेन         | २              | ४६         | राङ्के, पङ्काजिनीपतिः            | १३            | ४०         |
| बाह्डस्य तनृजेन        | २              | <b>५</b> ५ | शङ्के शारदपर्व                   | २५            | १९         |
| वाहडस्य तनूजेन         | २              | 46         | शङ्के शारदपर्व                   | ? <           | ४३         |
| विकीडतो यस्य           | ३६             | ३६         | शङ्कं शाङ्गिधरस्य                | ५२            | 4          |
|                        |                |            |                                  |               |            |

|                             |            | प्याञ्जन        |                                 |               | १२३          |
|-----------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| 2                           | श्लो०      | র ৽             | 2 222                           | <i>ষ্টা</i> • | ã.           |
| शङ्कं शार्ङ्गधरस्य          | O          | १७              | श्रीनेमेस्रिजगद्भर्तु           | ३             | 80           |
| शत्रुक्षयनगोत्सङ्गे         | ७३         | २७              | श्रीनेमेखिजगद्भर्तु             | ३             | of o         |
| राञ्जुज्ञये भवपयोधि         | १६५        | १५              | श्रीनेमेस्रिजगद्भर्चु           | ३             | 40           |
| राञ्जेश्वेणीगल              | ३६         | € 8             | श्रीप्राग्वाटकुलेऽत्र           | २             | 7 8          |
| शास्त्रार्थवारिभर           | ६          | 46              | श्रीमन्त्रीश्वरवस्तुपास्र       | ६३            | <b>§</b> 8   |
| शिष्यस्तस्य च               | १३         | ७९              | श्रीमद्गुजिरचक्रवर्त्ति         | २             | ७६-१         |
| शीतांशुप्रतिवीर             | १२         | ७६-२            | श्रीमन्त्रीश्वरवस्तुपाल         | २५            | ३२           |
| <del>शुभां</del> शुर्भवि    | ३७         | ९६              | श्रीमन्त्रीश्वरवस्तुपाल         | १०            | ५२           |
| शून्येपु द्विपतां पुरेषु    | ų          | ३०              | श्रीमल्लदेव इति                 | 88            | ३७           |
| शूरो रणेषु                  | १३         | ४२              | श्रीमछदेवः श्रित                | १०            | ५९           |
| शेषद्वेषविधायिनीमपि         | L,         | ४०              | श्रीमल्लदेवपौत्रो               | १०            | ७६-३         |
| शोभाभिभृत                   | 8          | 66              | श्रीमद्विजयसेनस्य               | १२            | 90           |
| शोषः सैष जवाद               | ४६         | 8               | श्रीमांस्ततोऽजनि                | १५५           | १६           |
| शौण्डीरोऽपि                 | २          | ३०              | श्रीमालवेन्द्रसुभटेन            | १७५           | १६           |
| शौर्येणोर्जिस्वतां          |            | 96              | श्रीमुञ्जनामा                   | १३            | ८२           |
| श्रावे हंडावडा              | 88         | १०७             | श्रीयुगादिप्रभोर्               | ३३            | २६           |
| श्रेयं चौलुक्यानां          | १३         | २५              | श्रीरङ्गभूर्भृश                 | 9             | 66           |
| श्रिया प्रीतया              | 9          | 96              | श्रारेवते निर्मित               | O             | 9E-3         |
| श्रीकुमारविहारेऽत्र         | ६७         | २७              | श्रीवर्धमानः शमिनां             | २             | 90           |
| श्रीक्षेमराज इति            | १८         | · ₹             | श्रीवस्तुपाल! कलिकाल            | २२            | १०           |
| श्रीगर्बोध्मभि              |            | ९२              | श्रीवस्तुपाल! कलिकाल            | ३             | 8 8          |
| श्रीमचंड[प]संभवः            | ६२         | ६४              | श्रीवस्तुपाल ! क्षितिपालमुद्रां | २८            | २०           |
| श्र <del>ीजैन</del> शासनवनी | 90         | <b>&amp;8</b>   | श्रीवस्तुपाल! जितवाल            | 88            | 8 र          |
| श्रीतेजपालतनयस्य            | 48         | ६३              | श्रीवस्तुपाल ! तव               | ७६            | ३०           |
| श्रीद-श्रीद्यितेश्वर        | 3          | ४६              | श्रीवस्तुपालपुत्रः              | 84            | ६३           |
| श्रीधूमराजः प्रथमं          | <b>३३</b>  | <b>E</b> ?      | श्रीवस्तुपाल! भवता              | १६            | فرد          |
| श्रीनागेन्द्रमुनीन्द्र      | १६         | ७६-३            | श्रीवस्तुपालमन्त्रीन्दोर्       | 3             | 80           |
| श्रीनागेन्द्रकुले           | 8          | ७९              | श्रीवस्तुपालयशसा                | ३५            | 3:           |
| श्रीनामय! मनोरथाः           | 3          | 98              | श्रीवस्तुपाल संप्रति            | 8             | <b>96</b> -8 |
| श्रीनेमिर्नवनील             | 3          | 8               | श्रीवस्तुपालसचिवस्य             | २४            | १०           |
| श्रीनेमेरम्बिकायाश्व        | <b>७</b> ४ | ٠<br><i>٤</i> ٤ | श्रीवस्तुपालसचिवस्य             | 3             | 3,0          |
| श्रीनेमेखिजगद्गत्तु         | ą          | 8.8             | श्रीवस्तुपालसचिवस्य             | 6             | 8.3          |
| श्रीनेमेखिजगद् <u>रत</u> ु  | ર          | 40              | श्रीवस्तुपालसचि <b>वस्य</b>     | ११            | 19 E - 3     |

| १२४' | सुरुतकीर्तिकल्लोलिनी-आदि | वस्तुपालप्रशस्तिसंब्रह |
|------|--------------------------|------------------------|
|------|--------------------------|------------------------|

| १२४.                   | सुकृतकीर्तिकह | ोलिनी-आ | दि वस्तुपालप्रशस्तिसंब्रह |            |                  |
|------------------------|---------------|---------|---------------------------|------------|------------------|
|                        | श्लो॰         | वृ      |                           | श्हो॰      | वे.              |
| श्रीवस्तुपालस्य        | 60            | २८      | स एप निःशेष               | ३६         | ३३               |
| श्रीवस्तुपालस्य        | ५५            | ८६      | सङ्ग्रामः कतुमूमि         | २०         | ३२               |
| श्रीवाससद्मकर          | १८            | 69      | सङ्ग्रामसिंहपृतना         | 8          | 88               |
| श्रीवासाम्बुजमाननं     | १६            | १८      | सङ्बस्याद्भुत             | ७          | ७८               |
| श्रीवीरधवलमृर्तिर्     | 88            | २६      | सद्घोऽधिरोहनिह            | १४७        | १३               |
| श्रीवीरशासन            | 3             | ७९      | सचिवप्रवरं कञ्चित्        | ३९         | ३७               |
| श्रीवैद्यनाथगर्भ       | 40            | २६      | सत्कर्मनिर्माणरते         | २७         | ८३               |
| श्रीवैद्यनाथवरवेश्मनि  | 86            | २६      | सत्तीर्थस्य सुराश्रितेन   | 2          | <b>د</b> ٩       |
| श्रीरात्रुञ्जयशृङ्ग    | 40            | ३८      | सत्यं ब्रुवे              | 49         | ८६               |
| श्रीराञ्जुखयरील        | ३९            | 90      | सत्याभिधस्तद <u>न</u> ुजो | २९         | <b>८</b> ९       |
| श्रीसङ्घभर्तृसचिवे     | १०            | ९३      | सदा यदाशीः                | १८         | ८२               |
| श्रीसुत्रतपदाम्भोज     | ७७            | ३९      | सदंराजातेन                | <b>,</b> 8 | ८२               |
| श्रीसोमेश्वरदेवश्      | ७३            | ६५      | सन्तापशानिन               | १५         | ८२               |
| श्रीसोमेश्वरदेवस्य     | ३५            | 64      | सप्ततन्तुप्रपञ्चेन        | १८         | ३५               |
| श्रीसोलशर्मा विमले     | 0             | 68      | सप्तलोकचरी                | ८८         | ३७               |
| श्रुत्वेति मुदितहृदयः  | ११९           | १०      | स मङ्गलं वो               | ?          | <b>२</b> ४       |
| श्रेयः श्रीमुनिसुव्रतः | 8             | ३४      | समजनि जिनसेवा             | १०१        | 6                |
| श्रेयः श्रेष्ठवशिष्ठ   | ३२            | ६१      | समुद्दविजय-सिवदेवि        | १३         | १०१              |
| श्लाध्यः स वीरधवलः     | २ १           | ३२      | समृत्रमुन्मृत्रियतुं      | ર          | <b>२</b> ४       |
| श्वन्नं सिन्वुरभुग्नया | ३२            | ३       | सम्पूर्ण भुवन             | 48         | <b>३८</b>        |
| संघाहिवु संघेण         | ३             | १०१     | सयल वित्ति                | १२         | १०१              |
| संघु रहिउ              | ४३            | १०७     | सरस्वतीकेलिकला            | રવ         | ેરવ              |
| संजज्ञे नृपतिशतैः      | ५६            | ų       | सर्वत्र स्रान्तिमती       | ११         | 40               |
| संतापं यत्प्रतापस्य    | ७१            | ६       | सर्वत्र वर्त्ततां कीर्ति  | £ C        | €8               |
| संदिष्टं तव वस्तुपाल ! | २             | 88      | स वः श्रेयः रात्रुक्षय    | 8          | ٠,<br>२१         |
| संमेताद्रिशिरः         | 8             | ५५      | स वैकुण्ठः कुण्ठः         | १३         | <b>२२</b>        |
| संयोजितेन मणिमण्डित    | १४३           | १३      | स श्रीजिनाधिपति           | ų          | २१               |
| संलीनानामनुतटबनं       | ७३            | ६       | स श्रीजिनाधिपति           | 8          | 48               |
| संसारव्यवहारतो         | ų             | 98      | रा श्रीमानुद्याचली        | १०३        | 9                |
| संसारसर्वस्वमिहैव      | ३             | ६७      | स श्रीतेज:पाल:            | • ```      | 84               |
| संसारार्तितपो          | 8             | ९३      | स श्रीतेजःपालः            | 80         | ۶٦<br><b>६</b> २ |
| संसारे सुखहेतु         | १०            | ९२      | सा कुत्रापि युगत्रयी      | eq         | 88               |
| संस्तूयमानचरितः        | ₹8            | ८९      | साक्षाद् ब्रह्म परं       | 88         | <b>३</b> १       |

|                         |      | पद्यानुकर  | रणिका।                                        |                | १२५             |
|-------------------------|------|------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                         | श्लो | वृ०        |                                               | <i>ষ</i> ্টা ০ | ā.              |
| साक्षाद् ब्रह्म परं     | १२   | ५३         | सोऽयं प्रख्यातकीर्तिः                         | १२०            | १०              |
| सानिधि अंबाइय           | ३५   | १०७        | सोऽयं मन्त्री                                 | ξ              | વ દ             |
| सामंतर्सिहसमिति         | ३८   | ६२         | सोऽयं मृहवदेवी                                | १२             | 90              |
| सामियनेमिकुमार          | ७    | १००        | सोलः सलील                                     | 6              | ८२              |
| सामियसामल               | 8    | १०१        | स्तम्भतीर्थेऽत्र                              | ?              | 88              |
| साम्राज्यं चतुरर्णवी    | ৩    | ९३         | स्तम्भतीर्थेऽत्र                              | 8              | ५३              |
| सिंदुवार-मंदार          | २१   | १०२        | स्तम्भर्तार्थेऽत्र                            | 8              | 44              |
| सिद्धक्षेत्रमिति        | २    | ६७         | स्तम्भतीर्थेऽत्र                              | १              | ٩٠              |
| सिद्धान्तोपनिष          | ৩    | ७९         | स्तम्भतीर्थे नगोत्तुङ्गे                      | ५३             | <b>२</b> ७      |
| सींसमि सिंबलि           | १८   | 99         | स्तम्भनपुर-रैवतिगिरि                          | १६४            | १५              |
| सीताकुक्षिसरो           | ४६   | ३७         | स्तोतन्यः खलु                                 | ų              | بر <del>-</del> |
| सुतस्तरमादासीद्         | २७   | ६०         | स्तोतुं नाभिनरेन्द्र                          | ७७             | ۶               |
| सुभकर ए ठविउ            | 3    | १०२        | स्तोत्रं श्रोत्ररसायनं                        | १०             | 98              |
| मुरस्रीणां नेत्रं       | १३   | ३५         | स्थाने स्थाने                                 | 3 o            | 68              |
| सुत्रतक्रमनमस्कृति<br>- | ६५   | ३८         | स्थापयन् सिंहुलग्राम                          | ४७             | 78              |
| सूनुस्तदीयोऽजनि         | 0    | 28         | स्फूर्जद्गूर्जरवेश्म                          | 88             | •               |
| सूनुस्तयोरजनि           | २७   | 68         | स्वकुलगुरु                                    | १८             | ७६-३            |
| मूरो रणेपु              | 8    | १७         | स्वकान्तसिन्धुपति                             | <b>78</b>      | 3               |
| सूर्याचन्द्रमसौ         | १०   | २          | स्वच्छन्दं हरिशङ्करः                          | Ę              | ۶۶              |
| सेचं सेचं स खलु         | ३४   | 33         | स्वस्ति श्रीबलये                              | १२             | ر<br>ع (        |
| सेनानीर्विद्धे          | ३५   | <b>८</b> 8 | स्वस्ति श्रीबलये                              | 8              | ત.<br>બ.        |
| सेयं पुरे धवलके         | २१   | 60         | स्वस्ति श्रीवल्लिसाला <b>य</b>                | 8              | ₹ <i>.</i>      |
| सेवालन्ति पयः समुद्रति  | ३७   | 8          | स्वस्ति श्रीवस्तुपालाय                        | 8              | ۶۰<br>8۰        |
| सेवालन्ति पयः समुद्रति  | 6    | १७         | स्वस्ति श्रीव्योमदेशा                         | 80             |                 |
| सैन्यप्रकम्पितधरा       | 40   | q          | स्वारत श्रान्यानदरा।<br>स्वयं विनम्रेषु परेषु |                | <b>3</b> ·      |
| सोऽपि बले               | १२   | ५०         | ख्य । यनत्र पु पर्यु<br>स्वर्ग यद्गुरुचैत्य   | ११             | <u>۶</u> ٬      |
| सोमनदेउ सुतहारो         | ३०   | १०६        |                                               | ६१             | ₹,              |
| सोमाभिधस्तदनुजः         | १२   | 66         | स्ववंश्यम् तिभिः                              | ९६             | २,              |
| सोमेश्वरदेव इति         | 83   | 64         | स्वविरोधिनीं शुचिर्                           | ५१             | २।              |
| सोमेश्वरदेवकवे          | 88   | 64         | स्वस्रीयः श्रयति स्म                          | २३             | :               |
| सोऽयं तस्य              | ६    | ५७         | स्वामिन् ! मृत्युहरे                          | Ę              | 9               |
| सोऽयं धात्रीं           | 80   | 90         | स्वैरं भ्राम्यतु नाम                          | २४             | इ:              |
| सोऽयं पुनर्दाशरथिः      | ३७   | ६१         | स्वैरेव प्रहतेर्                              | २४             | ३६              |

### १२६ सुकृतकीर्तिकहोलिनी-आदि वस्तुपालप्रशस्तिसंप्रह

|                     | <b>श्लो</b> ० | y.  |                       | <i>স্ট</i> ী ০ | पृ० |
|---------------------|---------------|-----|-----------------------|----------------|-----|
| इंहो रोहण! रोहति    | २६            | ३२  | हरिमण्डप-नन्दीश्वर    | 2              | ५३  |
| हकारहु वर           | 36            | १०७ | हर्षादसौ हसतु         | २०             | ८९  |
| ह्लाऽपि कान्तिलव    | 99            | 66  | हस्ताप्रन्यस्त        | ११७            | १०  |
| इन्तुं जनस्य दुरितं | ξ             | 68  | हस्ताग्रन्यस्त        | ۷              | ५७  |
| हरसवसिण             | २             | १०१ | हुत्वा सदध्वरिचतेषु   | २३             | ८९  |
| हरिमण्डप-नन्दीश्वर  | २             | ય   | <b>इ</b> तनयनसुर्वेर् | 3              | < ? |
| हरिमण्डप-नन्दीश्वर  | २             | ४७  | हृष्टोऽभून्मुशलप्वजः  | ५ ५            | 4   |

# सुकृतकीर्तिकङ्घोलिनी-आदि वस्तुपालपशस्तिसंग्रह ।

# विशेषनामानुकमणिका ।

|                                    | S.A.                   |                                 | पृष्ठ                       |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| अंबय (मंत्री)                      | १००                    | अभिवका भवन (देवतामन्दिर)        | २८                          |
| अङ्ग ( नृपविशेष )                  | *4                     | अरसीह (प्राग्वाट ज्ञा॰ महा॰ वीर | देवपुत्र ) ६६               |
| अखलेश्वर (शिवमंदिर)                | ६७                     | अर्कपालित ( प्राम )             | १५                          |
| अचलेसर (अचलेश्वर, शिवमन्दिर        | ( ) १०४                | अर्कपालितक                      | २७,३८                       |
| अजयपाल (चौछक्यन्यित)               | ६,२४,३६,८४             | अर्जुनमडी (स्थलविशेष)           | Ę                           |
| अजयसिंह                            | २७                     | अर्णोराज (सपादलक्षनुपति)        | ५,३६                        |
| अजित (संघाधिपति)                   | १०१                    | अर्णोगज ( चौलुक्यवशीय )         | <b>६.७,२५,३६,६०</b>         |
| अजिय ( अजित, संघाधिपति )           | १०१                    | <b>अर्बुद् (</b> पर्वत )        | ६१,६२,६७                    |
| अहावय (अष्टापदगर्वत )              | १०१,१०२                | अर्बुद्गिरि .,                  | ७६-१                        |
| अणपमसर ( अनुपमा मरोवर )            | १०५                    | अर्घुदाचल ,, २६,४४,४६,          | <b>४८.५१,५४,५६,</b>         |
| अणहिल्पत्तन (अणहिल्पुर, गूज        | र राजधानी) ७५          | ६५, ६७, ६८                      | :,७२, ७३, ७६-१              |
| अणहिलपाटक ( अणहिलपुर,              | <b>२,६५</b> ,          | अवलोकनादिाखर (रैवतगिरि वि       | ायरविशेष ) २८,              |
| गूजर राजधार                        | ती ) ८८,९६             | કર,૪૪                           | ,४८,५१,५४,५६                |
| अणहिलपुर (गूर्जर राजधानी) ४१       | <b>३,४६,४८,५१,५३</b> , | अवलोयणसिद्धर ( अवलोकनाशिख       | <b>१०२</b>                  |
| Q'                                 | ४,५५,५६ ५९,६५,         |                                 | १० १८, २१,३७,               |
| S                                  | प, ७६-१, ७६-३          |                                 | ५७,५९,६० ६४,                |
| अणहिल्लपुर ( अणहिलपुर )            | ६८,६९                  | 2.0                             | ७६-२, ८६, ८९                |
| अनुपमदेवी (तजपालपत्नी)             | २८ ६३,६५,७१,           | अश्वावतारतीर्थ                  | १५                          |
|                                    | ७४.७६-१,७६-२           | अप्रापद्यासार (स्थापत्यविशेष)   | 46                          |
| अनुपम सरोवर                        | ८७                     | अप्रापद महातीर्थ (स्थलविशेष)    | ક્ષક,ક્ષદ્દ કર,<br>૧૧,૧૬.૧૬ |
| अनुपमा ( अनुपमदेवी, तेजपालपत       | नी) ६३                 | अप्रापद्शैस ( पर्वत )           | های اور اور                 |
| <b>अनुपमासर</b> ( सरोवर )          | २८                     | अष्टापदोद्धार (जिनमन्दिर)       | <b>२७</b>                   |
| अन्ध्र ( तृपविशेष )                | eq                     | असगाज (अश्वराज)                 | १०७                         |
| अभयकुमार (साहु राहडसुत)            | ६९                     | अहणादेवि (पूर्णसिंहपतनी)        | 63                          |
| अमरसूरि ( नागेन्द्रगच्छीय )        | २९,४५,४६,४८,           | आंमिग (प्राग्याटज्ञा० महाजन)    | ६६                          |
|                                    | ५१,५४,५६,६४            | आंबुय (प्रा॰ ज्ञा॰ थे॰)         | ĘS                          |
| अमरचन्द्रस्रि "                    | १३,६५,७६-३,            | आखण्डलमण्डप (इन्द्रमण्डप)       | <del>ر</del><br>عد          |
|                                    | 68,80                  | आसीप्राम                        | ६८                          |
| अमरेन्द्र मण्डप (इन्द्रमण्डप, स्था | ापत्यविशेष ) १५        | आमिग (विद्वान्)                 | ८३                          |
| अम्बड (राणक)                       | २७                     | आणंदस्रि (नागेन्द्रगच्छीय आनन   |                             |
| ,, (महामन्त्री)                    | 36                     | and die / and same and          | ५१,५४,५६,६५                 |
| ,, (मण्डलेश्वर)                    | <b>३</b> ९             | <b>आनंदस्ररि</b> ( आणंदस्रि )   | २०,४६,६४,                   |
| अम्बाशिखर (रवतगिरि शिखरवि          | शेष) ४४,४६,४८,         | -                               | ७६-३,७९                     |
|                                    | ५१,५४,५६               | थानन्दचन्द्रस्र्रिः,            | १३                          |

# सुकृतकीर्तिकङ्कोलिनी-आदि यस्तुपालप्रशस्तिसंग्रह

|                                                     | वृष्ठ                    |                                                     | <u>দূর</u>      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| आनक (कायस्थ)                                        | 89,40                    | इन्द्रमण्डप (स्थापत्यविशेष)                         | १५,१९,३८,१०२    |
| आबु (अबुंद पर्वत)                                   | १०५,१०६,१०८              | उग्गसेणगढ ( दुर्गविशेष )                            | ९९              |
| आबुय ,,                                             | 204, 208, 2019           | उज्जयन्त (रेवत पर्वत)                               | ३८,४४,४५,४६,४८, |
| आबू ,,                                              | १०४,१०५                  |                                                     | ५१, ५३.६४,५६,६८ |
| आवृय ,,                                             | १०५                      | उज्जित (उज्जयन्त पर्वत)                             | १००,१०३         |
| आबुयग्राम                                           | ६७                       | उज्जिल ( उज्जयन्त पर्वत )                           | १००             |
| आमरार्मा (विद्वान्)                                 | ८२                       | उत्तरछग्राम                                         | <i>७३</i>       |
| आम्बदेव (ओइसवाल ज्ञा॰ श्रे॰,                        | नागदेवपुत्र ) ६७         | उदयन (मंत्री)                                       | 39              |
| आम्बसिह (प्राग्वाट ठकुर)                            | ह५                       | उद्यपाल (प्रा॰ ज्ञा॰ महा॰,                          |                 |
| आम्बा (प्राम्वाट ज्ञा॰ श्रे॰, कोल                   | -                        | उद्यप्रभस्रि ( नागनद्वगच्छीय                        |                 |
| आम्बुय (श्रीमाल ज्ञा॰ श्रे॰)                        | ६६                       |                                                     | ६४,७६-३,७९      |
| आरासण (ग्राम)                                       | १०६                      | उद्यसेनस्रि (आचार्य)                                | ও৪              |
| आरहण (प्राग्वाट श्रेष्ठी माणिभद्रपु                 |                          | उदुल ( ठकुर )                                       | १०५             |
| आस्हण (ओइसवालज्ञा० थ्रे॰, वे                        | •                        | उदेयपाल (श्रेष्ठी)                                  | ७६-३            |
| आल्हुण (भाण्डागारिक)                                | ७६ ३                     | उपदेशमाला ( श्रन्थ )<br>उमारशस्य ( ग्राम )          | ७९              |
| आर्णदेखि (पूर्णसिंहपत्नी)                           | ७०,७६,७६-२               | उन्हर्मा ( ग्राम )<br>उन्हरणी ( ग्राम )             | হও              |
| आस्ट्रा (प्राम्बाट ज्ञा॰ श्रे॰, गोस                 |                          | <b>ऊपसवा</b> ल (ज्ञाति)                             | ६६              |
| आल्डा (प्रा० ज्ञा० श्रे०, देल्हणपु                  |                          | <b>ऊजिल</b> (उज्जयन्त पर्वत)                        | ६६              |
| आवोधन (ओइसवाल ज्ञा॰ महा                             |                          | <b>ऊदल</b> (प्राम्ताट, ठक्कर)                       | १०२<br>६५       |
| आधाराज ( मंत्री, सोमपुत्र )<br>( मत्री टक्कुर ) ४४, | 3,44,46<br>86, 82,48,43. | <b>उ.दल</b> ( उन्हर )                               | १०५             |
| 48,                                                 | ५५,५६,७५७ ६२,            | <b>ऊद</b> हर (उक्तर)                                | १०५,१०६         |
| _                                                   | <b>રે. ૭५-૪,૭૭, ૧૯</b>   | <b>ऊवरणी</b> (ग्राम)                                | १०७             |
| आश्वेश्वर (प्रा॰ ज्ञा॰ श्रे॰, सोहि                  |                          | ओइसवाल ( ज्ञाति )                                   | ĘĘ, <b>Ę</b> O  |
| आसचंद्र ( धकट ज्ञा॰, धडलिगपु                        |                          | ओरासा ( प्राम )                                     | ξ <b>9</b>      |
| आसदेव (ओइसवाल ज्ञा॰ ४०,                             |                          | कडडिजक्ख (कपर्दी यक्ष)                              | १०१             |
| आसघर (थीमाल ज्ञा॰ थ॰)                               | ६६                       | कडुकेश्वर (शिवमन्दिर)                               | CB              |
| आसधर (प्रा॰ ज्ञा॰ थ्र॰, रासल्                       | -                        | कहुया (प्रा॰ ज्ञा॰ थ्र॰, लखा                        |                 |
| आसपाल (ध्रेष्ठी)                                    | ६-३७                     | कनकप्रभस्रि (आचार्य)                                | <b>د</b> ه      |
|                                                     | ६९,७०,७१ ७६-१            | कपर्दी (यक्ष)                                       | १६              |
| आसराज (ठकुर, आशाराज) ६                              |                          | कयंदुरा (श्रीमाल ज्ञा॰)                             | ĘĘ              |
| आसल (श्रीमाल ज्ञा॰ थे॰)                             | ६६                       | कर्णदेव (चौलुक्यनुपति)                              | ४,२४,३५,८२      |
| ,, (प्रा॰ ज्ञा॰ थ्रे॰)<br>,, (श्रीमाल ज्ञा॰ थ्रे॰)  | ६६                       | कर्णाट ( तृपविशेष )                                 | ₹,५             |
| ( भोगा सार शेर सा                                   | 33<br>0.2 ( Enums        | कलिङ्ग ( चपविशेष )                                  | 4               |
| आसा (ठक्द मोडज्ञातीय झाल्हणस                        |                          | कश्मीरावतार (स्थापत्यविशेष                          |                 |
| आसाराय (आशाराज)                                     | ्त <b>५</b> ६            |                                                     | ५१,५४,५६        |
| आसारायविद्वार (जिनमन्दिर)                           | 88                       | कसमीर (देश)                                         | १०१             |
| आसू (श्रीमाल ज्ञा॰ श्रे॰. लखमण                      |                          | कान्तीश्वर ( तृपविशेष )<br>कान्यकुटजा ( स्वीविशेष ) | 3               |
| आहुड (चापोत्कट तृप)                                 | 2                        |                                                     | 3               |
| आहड (विद्वान्)                                      | <b>८</b> ६               | कान्द्रड (ठकुर, छिलतादेवी पित                       |                 |
| 1                                                   | ~~                       |                                                     | ५४,५६,७६-४      |

|                                                      | पृष्ठ                   |                                                     | মূম্ব      |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| चंडप्रसाद ( मंत्री, ठबुर ) ४                         | 8,88,82,48,43,          | जयसिंहदेव ( चौलुक्यनुपति )                          | ४,२४,३५    |
| <del>-</del>                                         | ४,६५,६९ ७०,७१,          | जयसिंहसूरि (कवि, जैनाचार्य)                         | ३८,३९      |
| ७२,७३,७                                              | ४, ७५, ७६, ७६-१,        | जयादित्य ( नृपविशेष )                               | ७६-४       |
| ७६-३, ७                                              | ६-४, ८६, ८८, ९७         | <b>जसकर</b> (प्रा॰ ज्ञा॰ श्रे॰)                     | ६७         |
| चंडेश (चंडप)                                         | ७५                      | जसहुय (प्रा॰ ज्ञा॰ थ्रे॰)                           | ६६         |
| चंडेश्वर (सूत्रधार)                                  | ह्र                     | जसदेव (ओइसनाल ज्ञा॰ श्रे॰)                          | ६७         |
| <b>चंद्रावती</b> (पुर, पुरी, नगरी)                   | ७,६३,६५.६७.             | <b>जसरा</b> । थीमाठ ज्ञा॰ थ्रं॰, आम्बुयपुत्र        | ) ६६       |
|                                                      | १०४, १०५                | जसवीर (प्राम्बाट ज्ञा॰ श्रे॰)                       | ६६         |
| चडाविल (चन्द्रावर्ता नगरी)                           | १०८                     | जाङ्गल (देश)                                        | ५,६        |
| चाणक्य (कौटिल्य)                                     | ६२,६३                   | जाङ्गली (स्त्रीविशेष)                               | ६          |
| चान्द्र कुल (गच्छ)                                   | <0                      | जाला ( श्रीमाल ज्ञा॰ श्रे॰, जिणदेवपुत्र )           | ६६         |
| चाप्लदेवी (मह, चंटपपतनी)                             | હર                      | जारुह् ( यस्तुपाल-तेजपालभगिनी )                     | Ęo         |
| चापोत्कट (राजवश )                                    | ર                       | जाविह ( प्रामाटवंशीय )                              | १५         |
| चामुण्डराज (चापोत्कट चप)                             | ર                       | जावालिपुर                                           | ६८,६९      |
| चामुण्डराज (चौछक्यनृपित )                            |                         | <b>जिणचंद्र</b> (साहु राहटपुत्र)                    | ६०,        |
| चारोप ( याम )                                        | ६९                      | जिणदेच (श्रीमाल ज्ञा॰ श्र॰)                         | ६६         |
| चाहिणि (साहु जिणचद्रभार्या)                          | ६९                      | ,, (प्रा॰ ज्ञा॰ श्रे॰, पाहुयपुत्र)                  | ६७         |
| चुलुक्य (चीलुक्य, राजवंश) व                          |                         | जिणदेवसूरि (आचार्य)                                 | 6,8        |
|                                                      | ७६-४,८३,८४,९३           | जींदा (प्राम्बाट श्रेष्टी)                          | ६६         |
| चौड ( तृपविशेष )                                     | 4                       | जेगण (प्रा॰ ज्ञा॰ श्रे॰, जसडुयपुत्र)                | ६६         |
| चौलुक्य (राजवश) २.६२५,                               |                         | जेजा (प्राव्साव श्रेव)                              | ६६         |
| ५१,५३,६                                              | <b>१६,६०</b> ,६२,६४,६५, | जैत्रदेवी (वीरधवलपतनी)                              | १६         |
| 4 ( )                                                | <b>૮</b> २,८३,९७        | जैत्रसिंह ( जयतमिंह, वस्तुपालपुत्र ) ५५,५           |            |
| चौतुक्यपुर (अणहिलपुर)                                | २६                      |                                                     | ७६-२,९८    |
| जगदेव (धीमाल ज्ञा॰ ध्रे॰, अ                          | =                       | ,, (ध्रुव, कायस्थ) ४६,५३.५७                         | ,          |
| जगसीह (प्राग्वाट, टक्र्र)                            | ह्द                     | जोगा (मह, ओइसवाट ज्ञा॰ ध्रे॰, सलख                   | -          |
| ,, (ओइस॰ ज्ञा॰ महा॰,                                 |                         | <b>झालहणदेवी</b> (वस्तुपाल-तेजपालभागनी)             | - •        |
| जगा (प्राग्वाट ज्ञा० श्रे०, जसर्व                    | -                       | झाल्हण (ठकुर, माहज्ञानीय)                           | ઉષ્ટ       |
| जङ्गल ( रूपियरीष )                                   | Ę                       | डकउवाणि ( माम )                                     | १०७        |
| <b>जयंतर्सिह</b> (वस्तुपालपुत्र) १                   |                         | डवाणि (प्राम)                                       | १०७        |
| ( Transve )                                          |                         | डवाणी (प्राम)                                       | ६६,६७      |
| ,, (कायस्थ )<br><b>जयतलदेवी</b> (वीरधवलपत्नी )       | <b>९६</b>               |                                                     | GCA        |
| जयतलप्या ( वारवपलपत्मा )<br>,, ( जयंतसिंहभार्या )    | 35                      |                                                     | ६८         |
| ,, (जयतासहनाया)<br>जयतसिंह (मह, वस्तुपालपुत्र)       | ४७,५७                   | ,                                                   | ,,१०६,१०७  |
| जयतासङ् (मरः, परशुनाण्युन /<br>,, (स्तेभपुरीय, धुतः) |                         | तिहुणदेवि (ठकुराणी, धरणिगभायी)<br>तुरुष्क (उपविदेश) | ६५         |
| जयतसीह (महं, वस्तुपालपुत्र)                          | <i>६९,७</i> ०           | •                                                   | 3          |
| जयतेलाह ( मह, नरहुडिया )                             | \$<br>\$ C              | <b>-</b>                                            | 3          |
| जयश्री (चंडप्रसादपत्नी)                              | ८,७६-१,८८               |                                                     |            |
| जयसिष (चौलुक्यरपति)                                  | ₹00                     |                                                     | २८,३१ ३२,  |
| maint I maintain.                                    | , , , ,                 | •                                                   | ३७, ३८, ३९ |

| पृष्ठ                                        | मूच्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तेजःपाल (महं) ४४,४५,४६,४७,४८,५९,५९,५३,       | घणदेव (श्रीमाल ज्ञा॰ श्रे॰, सूमिगपुत्र) ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>બ</i> ક, બબ. બદ,બ૭ દ૦, દ૨,૬૩,૬૬,          | धणदेवी (वस्तुपाल-तेजपालभगिनी) ७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>६५,६७,७२,७३,७५,७६,७६,७६-</i> १,           | धनदेवी " ६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ७६ २, ७६-३, ८६, ९०, ९६, ९७                   | धणपाल (ओइस॰ ज्ञा॰ श्रे॰, महधरापुत्र) ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तेजपाळ ( महामात्य, मह ) ६८,६९,७०,७१ ७९ ९६,   | घणिया (प्रा॰ ज्ञा॰ थ्र॰, जसकरपुत्र) ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ९९, १०१, १०५ १०७                             | धणेश्वर (साहु राहडमुत) ६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| तेजलपुर ( त्राम )                            | धरणिग (प्राम्ताट, गागामुत) ६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| त्रिपुरुषप्रासाद (शिवमंदिर) २                | ,, (সা <b>০</b> রা০, তন্তুর) <b>হ</b> ৎ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| त्रिभुवनदेवी (प्राम्बाट, धरणिगपत्नी) ६३      | धर्कट (ज्ञाति) ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| त्रिभुवनपाल (अथराजभ्राता) ७६ २               | धर्मदासगणी (आचार्य) ७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| थिरदेव (श्रीमाल ज्ञा॰ श्र॰) ६६               | धर्माभ्युदय (महाकाव्य) ७९,९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| दक्षिण ( नुपविशेष ) ६                        | धवल (चौलुक्यवंशीय) ६,७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| दर्भवती ( नगरी ) १६,२६ ४४,४६,४८.५४,५१,५६     | ्र (मत्री) १००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| दाक्षिणात्या (स्त्रीविशेष) ६                 | धवलक (नगर) १५८०,९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| दामोद्रहद (स्थानविशष) ९९                     | घवळक ,, २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| दुर्कभ । चौलुक्यन्पति ) ३,२४,३५,८२           | धवलकक ., ४४,४६,४८,५१,५४,५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| दृगसरण (प्रा॰ ज्ञा॰) ६६                      | घांघळ (सूत्रधार) ६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| देउलवाडा ( ग्राम ) ६५,६७                     | घांघा (ऊएस॰ ज्ञा॰ महा॰) ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| देदा (श्रीमाल ज्ञा० श्रे०) ६६                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| देपाल ( मंत्री ) १०२                         | घांवलदिवं (धावलदेवी, सोमनरेन्द्रमाता) १०५<br>घावलदेवि ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| देल्हण (प्रा॰ ज्ञा॰ थ्रे॰) ६६,६७             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,. । ओडस॰ ज्ञा॰ थ्रे॰, सीललपुत्र) ६७         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| देल्हा (ओइस॰ ज्ञा॰ श्रे॰) ६७                 | ,, (नगरी) <b>८३,८४</b><br><b>धारावर्ष</b> (परमार चपति) <b>६१,६३</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| देरहुय (प्रा॰ ज्ञा॰ प्रे॰, मांतुयपुत्र) ६६   | धीरण (प्रा० ज्ञा० थ्रे॰) ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| देवकुंयार (ओइस॰ ज्ञा॰ थ्र॰) ६६               | स्वभट (परमारवंशीय तृपति) <b>६१</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वेयकुमार (साहु जयदेवपुत्र) ६९                | धूमराज (परमारवशीय चपति) ६१,६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| देवचंद्र (साहु जिणचद्रपुत्र) ६९              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| देवधर (श्रीमाल ज्ञा॰ श्र॰, गुणचंद्रपुत्र) ६६ | नंदीश्वर ( स्थापत्यित्रशेष ) २८,४७<br>नंदीसर ,, ६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| देवप्रभस्रि (हर्षपुरगच्छीय आचाय) २९          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| देवबोघ (विद्वान्) ७९                         | नगर (बृद्धनगर, स्थानविशेष) ८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| देवलवाड (प्राम) १०६,१०७                      | The state of the s |
| देवानन्दस्रि (आचार्य, हर्षपुरगच्छीय) २९,८०   | नगराख्य ः, २६<br>नयसन्द्रसूरि (कृष्णर्षिगच्छीय) ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| देसल (प्रा॰ श॰ थे॰) ६७                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| देतीनाममाला (प्रंथ) ९६                       | नरचन्द्रसूरि (हर्षपुरगच्छीय) २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| घंधुक (परमारवंशीय तृपति) ६१                  | ,, (मलधारी) ४७,५५<br>नरनारायणानन्द (काव्य) ९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| घंधूय ,, १०७                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| धुंधुय ,, १०७<br>धडलिंग (धर्कट ज्ञा॰) ६६     | नरेन्द्रसूरि / मलधारी) ५३<br>नरेन्द्रप्रससूरि २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              | नागदेव (ओइस॰ ज्ञा॰ श्रे॰) ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                              | नागपुर ६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| व्यथम् (अस्तिः शाय अय) ६६                    | याग्रहर ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| âă                                              | पृष्ठ                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| नागेन्द्रगच्छ १३,२९,४५,४६,४८,५१,५४५६५७,         | पाहुव (प्रा॰ ज्ञा॰ श्रे॰) ६७                                |
| ६४,६५ ६९,७२,७५, ७६-३, ७९ ९०                     | प्राग्वाट (कुल, वहा ) ८,१५,२१,२५,३७,३८,४४,४५,               |
| नायलगच्छ (नागेन्द्रगच्छ) ९९                     | ક્ષ્ક, ક્ષ્ટ <i>પ</i> ર્ફ, <u>પરૂ, પ્લ</u> , પ્લ, પ્લ, ક્ષ્ |
| निरिन्द्रग्राम २६                               | ५९, ६३, ६५, ६६ ६७,६९ ७०,                                    |
| नुपविक्रम संवत् ६९,७०७१,७३,७६-१                 | ७१, ७२, ७३, ७५  ७६. ७६-१,<br>७६-३, ७६-४, ८६  ८८. ९७         |
| नेमड (साहु, वरहुडिया) ६८                        | पुंडरीक ( पर्वत, शत्रृंजय ) ६७                              |
| नेहा (धर्केट श्रष्टी) ६६                        |                                                             |
| पज्ञ (प्रयुम्नशिखर) १०२                         | पुनर्सीह । ५७,७६-२<br>पुण्यसिंह । ५७,७६-२                   |
| पश्चासर (जिनमदिर) २,१५,२६                       | पुनमीह (मह्रदेवस्त) ७१,७६                                   |
| पत्तन (अणहिलपुर्) ६९,७४,७५,७६,७६-४              | पूर्णिसह 📗 ६३                                               |
| पद्मला (वस्तुपाल-तंजपालभगिनी) ७३                | पुरुषोत्तम (सूत्रधार) ४७ ५०,५३                              |
| पद्मसिंह (प्रा॰ ज्ञा॰ श्रे॰, यालापुत्र) ६७      | पूनचंद्र (प्राग्वाट ज्ञा० थ्रे॰, पासचंद्रपुत्र) ६६          |
| परमलदेवी (वस्तुपाल तेलपालभागनी) ६०              | पूनड (प्राग्नाट ज्ञा॰ महाजनी, आंमिगपुत्र) ६६                |
| परमार (राजवंश) ६१                               | पूनदेव (प्रा॰ ज्ञा॰ ध्रे॰, बोसरिपुत्र) ६७                   |
| त्रतापदेवी (मालदेवपत्नी) ७४                     | पूनदेवी (महं, वस्तुपाल तेजपालमातुलभार्या) ७३                |
| प्रतापमल (राजपुरुष) ८४                          | पूनपाल ( महं, बस्तुपाल तेजपालमातुल ) ७३                     |
| मतापसिद्ध (जयतसिहपुत्र, वस्तुपालपौत्र) २७,२८,९८ | पूना (प्राग्धाट ज्ञा०) ६६                                   |
| मतीहार (राजवश) ७७                               | ,, ( श्रीमाल ज्ञा॰ ) ६६                                     |
| प्रद्युम्नशिखर (रवतगिरि शिखरविशेष ) २८,४४,४६,   | ,, (प्रा॰ ज्ञा॰ श्रे॰ बोहडिपुत्र) ६६                        |
| <b>४८,५१,५४,५</b> ६                             | ,, ( ध्रेष्ठी ) ७६-३                                        |
| प्रयुम्नस्रो (आचार्य) ८०                        | पूनिग (ओइस॰ ज्ञा॰ थं०) ६७                                   |
| प्रमार (राजवरा) ६७,१०५                          | पूनुय (प्रा॰ ज्ञा॰, पासिलपुत्र) ६६                          |
| प्रयाग (तीर्थस्थान) ८१,८४                       | पृथ्वीसिंह (पूर्णसिंहपुत्र) ७३-२                            |
| प्रहादन (परमार नृपतिः) ६२                       | पेथड ६३,७१,७६                                               |
| ,, (पण्डित, कुमारशर्मगुरः) ८६                   | पोरुयाड (वश) ९९                                             |
| <b>प्रह्लादनपुर</b> (पालणपुर) ६८                | फीलिणी ( त्राम ) ६६                                         |
| पाण्ड्य ( तृपविशेष्)                            | <b>बकुलस्वामी</b> (स्त्रधार) ४७,५०,५३                       |
| पातू (मालदेवभार्या) ७०                          | बदरकृप (प्राम) २७                                           |
| पादिलप्तनगरी ३८                                 | बर्वर (देत्य)                                               |
| पाल्हण (प्रा ज्ञा॰ श्रे॰, जींदापुत्र) ६६        | बलदं वि (तेजपालपुत्री)                                      |
| , (ऊएस॰ ज्ञा॰ श्र॰, सोहिपुत्र) ,,               | ब(व)स्लाल (मालवनुपति) ६१                                    |
| ,, (प्रा॰ ज्ञा॰ महा॰)                           | ब्रह्मदेव (प्राग्वाट ज्ञा॰) ६६                              |
| ,, (कवि) १०८                                    | ब्रह्मसंति (ब्रह्मशान्ति यक्ष) १०८                          |
| पाल्हविहार (जिनम्दिर) ६८                        | वहासरणु (प्रा॰ ज्ञा॰ प्रे॰, देसलपुत्र) ६७                   |
| पारुहा (प्रा॰ ज्ञा॰ श्रे॰, धीरणपुत्र) ६६        | ब्रह्माण ( प्राम ) ६६                                       |
| पासचंद्र (प्राग्वाट ज्ञा॰ श्रे॰) ६६             | बाण (किव)                                                   |
| पासदेव (श्रीमाल ज्ञा॰ महा॰, वीसलपुत्र) ६६       | बोहडि (प्रा॰ ज्ञा॰ थ्रे॰, आंबुयपुत्र) ६७                    |
| पासवीर (प्रा॰ ज्ञा॰ थ॰, साजणपुत्र) ६६           | भद्रबाहु (आचार्य)                                           |
| षासिल (प्रा॰् शा॰) ६६                           | भाडा (प्राम) ६७                                             |
| पासु (धर्कट श्रेष्ठी) ६६                        | भाभा ( तेजपालमातुलसुत )                                     |
|                                                 | ,                                                           |

| <i>व</i> ष्ठ                                                                   | पृष्ठ                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| भारि (प्राम) ६७                                                                | मालवपति ( चपिवशेष ) २४                           |
| भाषड (साधु) १०१                                                                | मास्रवभूप ( चपविशेष )                            |
| भास (कवि) ५२                                                                   | मास्त्रवी (स्रीविशेष) ६                          |
| भीम (चौलुक्यन्पति, प्रथम) ३,२४,३५,८२                                           | मास्रवेन्द्र ( तृपविशेष )                        |
| ,, ( ,, , द्वितीय ) ६ २४ ३६,३७,६५,                                             | ,, (सुभट चृप) १६                                 |
| ८५,९०                                                                          | मुंज ( नृपति, धाराधीश ) ४५                       |
| भीम (पह्नीपति) ६                                                               | " (विद्वान्) ८२,८३,८५                            |
| भीमसिंह (सुराष्ट्रापतिचपति) १३                                                 | मुंडस्थल ( प्राम, महानीर्थ ) ६६                  |
| भीमेश्वर (शिवमन्दर) २७                                                         | मुनीन्दुप्रभु (मुनिचन्द्रसूरि, हर्षपुरगच्छीय) २९ |
| भुवनपाल ( त्रपविशेष ) २७                                                       | मुमाकीय (ठक्र ?) ७५                              |
| भूते इत्वेहम ( शिवमन्दिर ) २७                                                  | मुरल ( तृपविशेष ) ५                              |
| भूभट (चापोत्कटन्प) २                                                           | मृहेर (याम) १०८                                  |
| भृगुकच्छ (सृगुनगर, सृगुपुर) २७.९६                                              | मूलराज (चौलुक्यनुपति, प्रथम) २,२४,३४८२           |
| भृगुनगर (भृगुकन्छ, भृगुपुर) २६                                                 | ,, (चौलुक्यचप्रात, द्वितीय) ६२४,३६८४             |
| <b>मृगुपुर</b> ( भृगुकच्छ, भृगुनगर ३८,४४,४६,४८,                                | मेदपाट ( तृपविशेष ) ५                            |
| ५१ ५४,५६                                                                       | ,, (देश)                                         |
| भोज ( तृपति, धाराधीश ) ३५,४५                                                   | मोढ ( ज्ञाति )                                   |
| भोला (प्रा॰ ज्ञा॰ श्रे॰, साजनपुत्र) ६६                                         | यशोधवल (परमारवंशीय चपित) ६१                      |
| [म] डाइड (ग्राम) ६७                                                            | यशोराज (नुपविशेष) २७                             |
| मयघर (थ्रेष्टी) ७६-३                                                           | योगराज (चापोत्कट चप) २                           |
| मर्ख ( तृपविशेष )                                                              | रतन (संघाधिपति) १०१                              |
| मलधार (गच्छ) ४७ ५३,५५                                                          | रत्नसिंह (प्राग्वाट, ठकुर) ६५                    |
| मह्नदेव (आशाराजपुत्र) १०, १६, २१, २५, २६,२७,                                   | रत्नादित्य ( चापोत्कट चप) २                      |
| २८,३७,५७ ५९,६०,६३,६४<br>(भून क्षामामान) ६५,७६३, ४६, ८६, ८६,                    | रत्नादेवी (जयादित्यदेवपत्नी) ७६-४                |
| ,, (मह. आशाराजपुत्र) ६५, ७६-२, ८६, ८९. ९७<br>महधरा ( ओइस॰ ज्ञा॰ थे॰ ) ६७       | रयणादेवि ( ल्रणसीहभार्या ) ७१                    |
| महाक (सं॰ पेथडमुत) ५६                                                          | राजदेव (धृष्टी) ७६-३                             |
| महादेव (विद्वान, सोमधरपुगेहित भ्राना) ८५                                       | राजपाल (तेजपालमातुलमुत) ७३                       |
| महोद्य (विद्वान, सामवरपुराहित श्राता) ८५ महेन्द्रप्रभस्रि (नागेन्द्रगच्छीय) २९ | राजुय (प्रा॰ ज्ञा॰ थ्रे॰) ६६                     |
|                                                                                | राठी (ज्ञातिविशेष) १०४,१०६                       |
|                                                                                | राणमहारक २६                                      |
| לא מא פא עם פא אני ל שדודות /                                                  | राणिग (प्रा० ज्ञा०, महं) ६५                      |
|                                                                                | राणु ( ठकुराणी, लिलतादेवी माता ) ४५,४६,४८,       |
| माउ } (वस्तुपाळ-तेजपाळभगिनी) ७२,६०                                             | ५१,५४,५६,७६-४                                    |
| भाभ (कति) २०                                                                   | रामचंद्र (प्रामाट ज्ञा० थ्रे॰, धणनस्पुत्र) ६६    |
| माणिसद् (प्राग्ताउ थेष्ठो ) ६६                                                 | रामदेव (परमारवंशीय नृपति) ६१                     |
| मारव ( स्पविद्येष ) ३८                                                         | राल्डा (प्राग्वाट ज्ञा॰, ब्रह्मदेवपुत्र) ६६      |
| मास्त्रदेख ( मह ) ४४,४६,४८,५१ ५३,५५,६९,७०,                                     |                                                  |
| ., ( उक्कर ) ७१ ७९,७३,७४,७५,७६-१,७६-३                                          |                                                  |
|                                                                                | राहड (साहु, नेमडपुत्र) ६८,६९                     |
| माछवनृप ( नृपतिविशेष ) ३५                                                      | " (साहु) <b>६९</b>                               |
|                                                                                |                                                  |

| पृष्ठ                                                                           | पृष्ठ                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| रूपादेवि (जयंतर्सिंहभायां) ७०                                                   | त्रृणयसदिका (जिनमंदिर) ७६.१                 |
| ,, (लावण्यसिंहभार्या) ७५                                                        | त्रुणसिंह ( लावण्यसिंह, तेजपालपुत्र ) ६३,६५ |
| रेवंत (रवत पर्वत) ९९ १०२                                                        | त्रुणसीह ( ,, ) ७१,७२,७६-१,९६               |
| रेवंद ( ,, ) १०३                                                                | लूणसिंहवसिंहका (जिनमिंदर) ६५                |
| रैवत (पर्वत) १५,७६-२,७७                                                         | त्रुणसीहवसहिका ( " ) ६७,७२,७३               |
| रैवतक ( " ) २८,६७,९०                                                            | लुणसीह (मह, लीलामुत) 🥌 ६५                   |
| रेवताद्भि ( ,, ) १३                                                             | लुणादेवी (लुणिगपरनी) ७४                     |
| रोहडी (प्राम) २७                                                                | ळ णिग ( ठावण्यांग, आशाराजपुत्र ) २१,२५,५९.  |
| लक्ष्मी (कुमारशर्म-पत्नी)                                                       | ६४,७५,७६,७६-३,८९                            |
| लक्ष्मीघर २७                                                                    | लुणिगदेव ( ,, ) ७४                          |
| लखमण (श्रीमाल ज्ञा॰ थे॰) ६६                                                     | वधेला राजवश ) १०५                           |
| ,, (সা০ রা০ ৠ৽) হ্হ                                                             | चङ्ग ( तृपविशेष )                           |
| ललितसर (सरोवर) २७                                                               | चटमावित्रीसद्त (देवतामन्दिर) २७             |
| <b>लिलतादेवी</b> (वस्तुपालपत्नी) २७                                             | वनराज (चापात्कट) २,२६                       |
| " (महं, वस्तुपालपत्नी ) ४४,४५,४६ ४८                                             | वयजुका (वस्तुपाल-तेजपालभगिनी) ६०.७३         |
| <b>५१,५३,५४,५६,५६,५८,६२,</b>                                                    | वरदेव ( ऊएसवाल ज्ञा॰ महा॰, साटापुत्र ) ६६   |
| ६९, ७४, ७६-२, ७६-४, ९८                                                          | वग्हु डिया (गोत्रविश्य) ६८                  |
| <b>ल्ल्ह्यामां</b> (बिहान्) ८२                                                  | वलभी (नगरी) २७                              |
| <b>ळवणप्रसाद</b> (चौळुक्यवशीय) ६,७,२५,६०                                        | वलालदेवि (पुनगीहमुता) ७१                    |
| " (महाराजाधिराज) ४४,४५ ४६,४८,<br>५१,५३,५६                                       | बहुभराज (चौठुवयनुपति ) ३,२४,३५              |
| ,, (महामण्डलेक्षर, राणक) ६५                                                     | वशिष्ठ (ऋषि) ८१                             |
| लवणसिंह ( लावण्यसिंह, ल्रणसिंह, तेजपालपुत्र ) ४५                                | वशिष्ठकुंड (अर्बुर्णस्थत कुट) ६१            |
| लषमादेवि ( लूणसीहभार्या ) ७१                                                    | वसिष्ठ (स्थानविशेष) ६७                      |
| लाखण (ओइसवाल ज्ञा० थ्रे०, वोहिथपुत्र) ६७                                        | ,, (ऋषि)                                    |
| लाट ( चपित्रशेष )                                                               | वसिष्ठ(ष्ठ)कुंड (अर्बुद्स्थित कुड) ६५       |
| लाटापली ( ग्राम ) ६८,६९                                                         | वसन्तपाल ( वस्तुपाल ) ९०                    |
| <b>लावण्यप्रसाद</b> ( लवणप्रसाद, चौलुक्यवशीय ) ३६                               | वस्तपाल (वस्तुपाल) १०१,१०५                  |
| लावण्यसिह ( ल्र्णसिंह, तंजपालपुत्र ) ५७ ६३,६४,                                  | वस्तुपाल ( मत्री, आशाराजपुत्र ) १०,१२,१४१५, |
| ७'४,७६ २                                                                        | १६.१७ १८,१९,२०,२१,                          |
| लावण्यांग (ल्र्.णिग, आशाराजपुत्र) ७५७                                           | २२ २३,२५,२६,२८,२९,                          |
| <b>ह्यापाराम</b> (स्थानविशेष) १००                                               | ३०, ३१, ३२. ३३, ३७,                         |
| लाहड (साहु राहडसुत) ६९                                                          | ३९, ४०, ४१, ४२, ४३                          |
| लीला (प्राम्वाटज्ञातीय महं) ६५                                                  | ,, ( महामात्य ) ४४,४५,४६,४७,४८,४९,५०,       |
| लीलादेवी (मालदेवभायी) ७४                                                        | <i>ૡષ્ટે,લસે,લસે,લ</i> ક <i>લબ,લફ,લ</i> ક,  |
| लीलुका ,, ६३<br>लीलू ,, ७०,७६-२                                                 | ५८,६०,६२,६३,६४                              |
|                                                                                 | ,, (महं) ६५,६८,६९,७२,७३,७४,७६,              |
| खुणिम ( ठकुर, लावण्यांग ) ४४,४६,४८,५१,५३,५५<br>खुणसा ( लवणप्रसाद, चौलुक्य ) १०५ | ७६-१, ७६-२,७६ ३,७६-४,७७,७९,                 |
| <b>लुणसाय</b> (लवणप्रसाद, चौलुक्य) १०४                                          | ८६ ८७ ९०, ९१ ९२, ९३, ९४,                    |
|                                                                                 | ९६, ९७, ९९, १००, १०५, १०७                   |
| लूणप्रसाद (लक्णप्रसाद, चीलुक्य) ९७                                              | वस्तुपालसर (सरोवर) २७                       |

|                                                  | पृष्ठ     |                                         | মূন্ত           |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------|
| शैलादित्य ( रूप )                                | १५        | <b>साजण</b> (साधु)                      | ६८              |
| <b>श्रीघांघलेश्वरदेवीयकोटडी</b> (स्थानविशेष)     | ६७        | ,. (दंडाधिप)                            | १००,१०१         |
| श्रीपाल ( प्राग्वाटश्रेष्ठी, सावडपुत्र )         | ६६        | साजन (प्रा॰ ज्ञा॰ थ्रे॰)                | ६६              |
| श्रीमाल ( ज्ञाति )                               | ६६        | साटा ( ऊएसवाल ज्ञा॰ महा॰ )              | ६६              |
| श्रीमातामहबुग्राम                                | र ७       | सादा ( धर्क् टश्रेष्ठी, पासुपुत्र )     | ६६              |
|                                                  | १००       | ,, (प्रा॰ ज्ञा॰ श्रे॰, आसलपुत्र)        | ६६              |
| संग्रामसिंह (शख, सिन्धुराज) १३                   | र,४१      | सामंतसिंह ( चृप )                       | ६२              |
| संतोषा ( ठकुराज्ञी, मोढ ज्ञा॰ ठकुर आसा-पत्नी     | )         | सालग्राम                                | છરૂ             |
|                                                  | ક્ષ્ય,    | सारहा (धर्कटश्रेष्ठी, नेहापुत्र)        | ६६              |
| संमेतमहातीर्थ (महातीर्थ)                         | 85        | ., (प्रा॰ ज्ञा॰, पूनापुत्र)             | ६६              |
| संमेतमहातीर्थावतारप्रासाद ( स्थापत्यविशेष)       |           | ,, (श्रीमाल्ज्ञा॰, पूनापुत्र)           | ६६              |
|                                                  | 1,48      | सावड ( प्राग्वाटश्रेष्ठी )              | ६६              |
| संमेतमहातीर्थावतारप्रधानप्रासाद                  |           | सावदेव (प्राग्वाटज्ञातीय, टक्कुर)       | ६५              |
| (स्थापत्यविशेष)                                  | 80        | सावदेव (प्रा॰ ज्ञा॰ श्रेरु, राजुयपुत्र) | ६६              |
| संमेत शिखरप्रासाद (स्थापत्यविशेष)                | 46        | साहणीय । प्रा॰ ज्ञा॰, दूगसरणपुत्र)      | ६६              |
| संमेतावतार (स्थापत्यविशेष)                       | 48        | साहिलवाडा (प्राम)                       | ६७              |
| संमेतावतारमहातीर्थप्रासाद ( स्थापत्यविशेष )      |           | सिहण (यदुवंशीयनृप)                      | ३८              |
| संमेय (संमेनशिखर पर्वत) १०१,                     |           | सिंहराज (संघपति, सरवणपुत्र)             | ६८              |
| सत्यपुर (नगर) १५,२७                              | ,         | सिंहुलग्राम                             | २६              |
| सत्यपुरावतार (स्थापत्यविशेष) ४४,४६<br>५१,५४      |           | सिद्ध (सिद्धराज) }<br>सिद्धनृप ( ,, ) } | <i>७६</i><br>८३ |
| सदमल ( मालदेवमुता )                              | 90        | सिद्धराज ( चौलुक्यचपति )                | ९,३७८९          |
| सपाद्रुक्ष (देश)                                 | ८३        | सिद्धर्षि (आचायं)                       | 90              |
| <b>सर्वण</b> ( संघगित )                          | ६८        | सिद्धाधिप (सिद्धराज)                    | ૪               |
| सर्वदेव (विद्वान्) ८३                            | ,८४       | सिद्धेश (सिद्धराज)                      | ३७              |
| सलखण (ऊएस॰ ज्ञा॰ ४०)                             | ६६        | सिद्धेशिता (सिद्धगज)                    | ७९              |
| ,, (ओइस॰ ज्ञा० श्रे०)                            | ६६        | सिन्धु (देश)                            | ८३              |
| सळखणदेवी ( मुहडसीहपत्नी )                        | ७५        | सिन्धुराज ( शख, संग्रामसिंह )           | १२              |
| सहजल (मालदेवसुना)                                | 90        | ,, (कच्छपति)                            | 38              |
|                                                  | ,40       | सिरिमाल (श्रीमालकुल)                    | १००             |
| सहदेव (साहु, वरहुदिया)                           | ६८        | सिहरत्राम                               | ६७              |
| सहसा ( संघपति )                                  | ६८        |                                         | ,७६-२,८९        |
|                                                  | १०२       | सीतादेवी (महं, सोमपत्नी)                | છ્ય             |
| सांतुय (प्राग्वाट ज्ञा॰ श्रे॰)                   | ६६        | सीलण (ओइसवाल ज्ञा० थ्रे०)               | ह,              |
|                                                  | १०२       | सुकृतकी त्तिक छो लिनी (कृतिविशेष)       | १६              |
| साइदे (सं॰ गहसापरनी)                             | ६८        | सुनथव (सं॰ सहसापुत्री)                  | ६८              |
| साउदेवी (वस्तुपाल-तेजपाल भगिनी)                  | ७२        | सुभट (कवि)                              | 64              |
| साऊ ( ,, ) }<br>सागर (प्राम्बाटज्ञातीय, ठक्कुर ) | ξ0<br>512 | सुभटवर्मा ( तृप )                       | २६              |
| सागर (अएसवाल ज्ञा॰ महा॰ घांघापुत्र)              | ६५<br>६६  | सुमसीह (सोमसिंह)                        | १०७             |
| साजण (प्राग्वाट ज्ञा० थ्रे॰)                     | ६६<br>६६  | सुरठ (देश)                              | १००             |
| Catonial ( Mission dus Ma )                      | ६६        | <b>सुराष्ट्रापति</b> (भीमसिंहनृपति)     | १३              |

| विशेषनामानुकमणिका ।                                  |                |                                                 | १३७                         |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                      | মূন্ত          |                                                 | সূত্ত                       |
| सुरिताण ( सुल्तान )                                  | १०४            | सोलंकि (राजवंश)                                 | १०४                         |
| सुवक्ररेह (नदी)                                      | ९९             | सोल ( सोलशर्मा )                                | ૮ર                          |
| सुइडसीइ                                              | ७५             | सोलशर्मा (विद्वान्)                             | ८१                          |
| सहसारेवी (महं तेजपाल द्वितीयभार्या)                  | છરૂ,હષ્ઠ       | सोहगा ( वस्तुपाल-तेजपाल-भगिनी )                 | ६०,७३                       |
| <b>,,</b> (सुह <b>डसीह</b> पत्नी)                    | ७५             | सोहि (ऊएसवाल ज्ञा॰ श्रे॰)                       | ६६                          |
| स्मिग (श्रीमाल ज्ञा॰ श्रे॰)                          | ६६             | सोद्विय (प्रा॰ ज्ञा॰ श्रे॰)                     | ६६                          |
| सूर (मत्री, चण्डप्रसाद ज्येष्ठपुत्र)                 | ९ ७६ १         | सोवर्णगिरि (पर्वत)                              | ६९                          |
| स्हयदेखि (जयतसिंहभायां)                              | ७०,९८          | स्तम्भतीर्थ (पुर. नगर, स्थान) १२,२७             | २८,४४,                      |
| सेसुज ( शत्रुंजय )                                   | १०५            | ४६ ५१,५३                                        |                             |
| सोखु (मह वस्तुपाल द्वितीयभार्या)                     | 40             | ५६,५७,७<br>स्तम्भनक (बाम)                       |                             |
|                                                      | ४८,५०,         | स्तम्भनकतीर्थ (स्तम्भतीर्थ)                     | १६,२६<br>४८                 |
| _                                                    | ५८ ६९          | स्तम्भनकपुर ( प्राम ) ४४,४६,४८,५                |                             |
| सोभनदिउ शोभनदेव, सूत्रधार ) ।<br>सोभनदेउ ( ,, ,, ) } | १०६<br>१०६     | स्तम्भनपुर (स्थानविशेष)                         | <b>१</b> ५                  |
| सोभा (भाण्डागारिक)                                   | ७६-३           | स्तम्भपुरीय भ्रुव (जयतसिंह)                     | 819,40                      |
| सोम (मंत्री चण्डप्रसाद-द्वितीयपुत्र) ९,२१,२५         | 24.30          | <b>स्त्राजण</b> (प्रा० ज्ञा० श्रे०, वीख्यपुत्र) | ६७                          |
| ,. (मत्री, ठक्कर) ४४,४६,४८.                          |                | हंडाउद्र ( शम )                                 | ६६                          |
| <b>વેશે,વેલે,વે</b> ફ                                |                | हंडावडा (प्राम)                                 | १०७                         |
| , ( महं ) ६५,६९,७०,                                  |                | हथीयावापी                                       | ६८                          |
| છેરે, હેરે,                                          |                | हम्मीर (नृपविशेष)                               | 4,8                         |
| <b>૭</b> ૬ <sup>´</sup> ૧,૭૬                         |                |                                                 | ₹,₹७,६४,                    |
| <b>७</b> ६-४,८६,८                                    | 26             |                                                 | -२,७६- <b>३,</b><br>२,८९,९० |
| सोम ( धर्कटश्रेष्ठी बहुदेवपुत्र )                    | ६६             | ,, (भट्टारक) <b>४५,४७,</b> ४८,५                 | ,શે,પંકે,પંદ                |
| सोम (नरेंद्र) १                                      | ०४,१०५         | हरिमण्डप (स्थापत्यविशेष)                        | ८७                          |
| सोमदेव । सूत्रधार ) ४७                               | ,५०,५३         | <b>हरिया (</b> श्रीमाल ज्ञा॰ श्रे॰)             | ६६                          |
| सोमरार्मा (बिद्वान् )                                | ८२             | हरिहर (कवि)                                     | ८५९०                        |
| स्रोमशर्मा (सोमेश्वरदेव, पुरोहित)                    | ८५,९०          | हर्षपुरीयगच्छ                                   | २९                          |
| सोमसिंह (नृपति, धरावर्षसुत)                          | ६२             | <b>हालूय</b> ( साहु जयदेवपुत्र )                | ह९                          |
| सोमसिंहदेव (महामण्डलेश्वर)                           | ६५,६७          | हूणी (स्नीविशेष)                                | Ę                           |
| सोमेश्वरदेव (ठकुर, गूर्जरेश्वर पुरोहित)              | ४५,५०,         | हेठउंजीप्राम                                    | इ.७                         |
|                                                      | ६५,८५          | हेमचन्द्र (आचार्य)                              | ८६                          |
| सोरड (देश)                                           | २ <b>९,१००</b> | हेमा (श्रीमाल ज्ञा० श्रे०, हरियापुत्र)          | ६६                          |



| ı |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# वीर सेवा मन्दिर

काल नं अप्यानित्य लेखक सार्य भी पुण्यानित्य शीर्षक सहस्र कार्य कार्य न्यापि वास्त्र प्रकारिका स्टिन्यापि वास्त्र प्रकारिका स्टिन्यापि खण्ड क्रम संस्था

1145 11 1